# पत्रकार-कला

विष्णुदत्त शुक्क



# पत्रकार-कला

विष्णुदत्त शुक्क

प्रकाशक—विप्णुद्त्त शुरु सत्साहित्य प्रकाशन मन्द्रि १२०।१ वाराणसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता

> द्वितीय संस्करण——अप्रैल १६३७ मूल्य २॥) रुपये

> > मुद्रक—शिवनाथ शुरू दी अवध प्रेस १६१।१ हरीसन रोड कलकता

## विषय-सूची

| १ | पत्रकार-कला आर पत्रकार        | 4           | ••••                 |      |
|---|-------------------------------|-------------|----------------------|------|
|   | पत्रकार की परिभाषा—पत्रकारो   | के भेद-पत्र | कार और लेखक-         |      |
|   | पत्रकारोंकी विशेषताऍ—कार्यगुर | हता—योग्यत  | I—कुछ विदेशी अ       | ौर   |
|   | एतद्देशीय पत्रकार ।           |             |                      |      |
| २ | समाचार-पत्र—(ऐतिहासिक         | दृष्टिकोण)  | ••••                 | •    |
|   | समाचार-पत्र शब्द की उत्प      |             |                      |      |
|   | परिभाषा—संसारका सबसे प्रथ     | म पत्र—भारत | तवर्षका सर्व-प्रथम । | पत्र |
|   | —हिन्दोका सर्व प्रथम पत्र—    | क्रमोन्नति— | गठय विषय की का       | मो-  |
|   | न्नति—समाचार-पत्रोंके भेद।    |             |                      |      |

| ३  | समाचार-पत्र—(पर्यालोचन) :                                  | ίς   |
|----|------------------------------------------------------------|------|
|    | नमाचार-पत्रों की आवश्यकता—उनका उपयोग—पत्र प्रकाशनमे        |      |
|    | व्यापारिकता—जीवनमें पत्रोका स्थान—पत्रीता दायित्य—समा-     |      |
|    | चार-पत्रके अज्ञ-कार्य दोत्र-सजायटकी उपयोगिता-प्रचार दोत्र  |      |
|    | का केन्द्री करण ।                                          |      |
| 8  | समाचार-पत्र—(तुल्नात्मक विचार)                             | ૪રૂ  |
|    | विदेशीय-पत्र और उनका वेंभव—अमेरिकाके पत्र—इक्टिण्डके       |      |
|    | पत्र—जापानके पत्र—हसके पत्र—भारतवर्पके पत्र—प्रकाशन        |      |
|    | अवधिके आधारपर पत्रोंके भेद-विषयके आधारपर पत्रोंके भेट ।    |      |
| Ł  | रिपोटिंड्स                                                 | ķā   |
| ٦, | रिपोर्टि इका महत्व-परिभापा-रिपोर्टर की विशेषता-रिपोर्टरों  | ٠, , |
|    | के भेद—रिपोर्टरांका दायित्व—रिपोर्टि कका इतिहास—रिपोर्टरका |      |
|    | ·                                                          |      |
|    | कार्य—उनके कर्तव्य—रिपोर्टरके गुण—सभाओं की रिपोर्टिङ की    |      |
| 2  | रोति ।                                                     |      |
| É  |                                                            | ડ૦   |
|    | रिपोर्टर और सम्वाददाता—इतिहास—सम्वाददाता की योग्यता        |      |
|    | -सम्वाददाताओं को नियुक्ति-उनके वर्तव्य-सम्वाददाताओं के     |      |
|    | भेद—सैनिक सम्वाददाता ।                                     |      |
| ৩  | समाचार-समितिया                                             | _३   |
|    | परिभाषा—इतिहास—भारतवर्षमे समाचार-समितियों की स्थापना       |      |
|    | —राइटर—एसोसियेटेड प्रेस अमेरिका—प्रेस एसोसिएशन इझलेण्ड     |      |
|    | – एसोसियेटेड प्रेस (भारतवर्ष)—फ्री प्रेस—युनाइटेड प्रेस ।  |      |
| 5  | ~ · · · · ·                                                | કે 8 |
|    | परिभाषा—इतिहास—िकनसे भेट की जाती है १- कार्यकी कठिनता      | -    |
|    | — भेंट करनेवाले की योग्यता और गुण—तैयारी—आवश्यक            |      |
|    | वस्तर्ण और बातें—वर्णन प्रणाली—कार्यका टागित्व ।           |      |

### <sub>ह</sub> लेख और लेखक

लेखके भेद—अअलेख—विशेष लेख—विचारात्मक लेख—वर्णना-त्मक लेख—नामाकित लेख—गुप्त नाम लेख—मुख्य लेख और विशेष लेख—लेखकों के भेद—लेखकको कैसे विषय पर लिखना चाहिये—विशेषज्ञता की आवश्यकता—लेखन पद्धति—विराम चिन्होंका प्रयोग—प्रकाशनार्थ लेख भेजनेके नियम—नवीन लेखकों के लिये ज्ञातच्य वातें।

## १० प्रूफरीडिङ्ग

235

प्रूफरीडिङ्ग की महत्ता—हमारी दयनीय दशा—इतिहास—कार्यकी विवेचना—प्रूफ की श्रेणिया—प्रूफ पढने की परिपाटी—सशोधन सम्बन्धी हिदायतें—'कापी' के सम्पादन की आवश्यकता—सशोधन सम्बन्धी नियम—चिन्ह—संशोधनों का विस्तृत विवरण।

#### ११ समाचार-सम्पादन

१३३

समाचारोंका महत्व—समाचार की परिभाषा—समाचार संकलन— शीर्षकोंको सार्थकता—शीर्षकोमें विराम चिन्ह—प्रधान शीर्षक और अन्तः शीर्षक—समाचार सम्पादन—समाचारमें ताजगी— घटना सम्बन्धी समाचार—अदालती समाचार—संस्थाओं के समाचार—मनोरखन सम्बन्धी समाचार - समाचार प्रकाशनका उद्देश—स्टाप प्रेस—कुछ जोखिम भरे समाचार।

#### १२ पत्र-सम्पादन

१६०

पत्रोंका महत्व — पत्रोंके भेद — अपने सम्वाददाताओं के पत्र — योंही आये हुए पत्र — पत्र-सम्पादन प्रणाली — पत्रों की प्राप्ति की सूचना — मानहानिकारक पत्र।

| ę | 3  | आलोचना |
|---|----|--------|
| • | ١. |        |

११८

पत्रकार-कला और आलोचना—आलोचनाओं की उपयोगिता— आलोचना की वस्तुएँ—आलोचनाका अभिप्राय— पत्रों की आलो-चना—पुत्तकों की आलोचना—आलोचनामे व्यक्तिगत आक्षेप वचाने की आवश्यकता—नाटकों और सिनेमाओं की आलोचना —चित्रों और प्रतिमाओं की आलोचना—आलोच्य विषय— आलोचकोंके कर्तव्य—हिन्दी पत्रोंमें आलोचनाका स्थान।

१४ उप-सम्पादक

१७३

सम्पादक और उप-सम्पादक—उप-सम्पादक की योग्यताएँ—पत्रों-न्नतिमे उप-सम्पादकका हाथ—उसका दायित्व—उप-सम्पादकोंके भेद—कार्यगुरुता—उप-सम्पादकके काम की खास वस्तुएँ ।

१५ सम्पादक

१८४

मम्पादकका गुरुत्व—सम्पादकके गुण—नाम प्रकाशन—कार्यका उत्तर दायित्व —सहायकोंके प्रति सद्व्यवहार की आवश्यकता— सम्पादकीय कार्य—मानहानिकारक लेख—आन्दोलनका नेतृत्व— सम्पादको की वर्तमान अवस्था।

१६ प्रवन्ध-सम्पादक

२०२

परिभाषा—इतिहास—प्रभाव—कर्तव्य – गुण—कार्य विभाग— प्रकाशन और विज्ञापन दोनोका दायित्व—कर्मचारियोंका हित- चिन्तन।

१७ समाचार-पत्र पठन

२१०

पत्र-पठनकी आवश्यकता—पढनेका ढङ्ग—समाचार पढनेवालोंके लिये—विचार पढनेवालोंके लिये—विज्ञापन पढनेवालोंके लिये—पत्र-पठनकी ओर हमारी उदासीनता।

#### १८ गत्यवरोधके कारण

शासकोंके प्रहार —दमनकारी कानून — डाक घर आहि अंसुविधाएँ —सरकारी रिपोटों आदि की दुष्प्राप्ति—प्रवन्धकोंका व्यवहार — योग्यता की उपेक्षाकर सस्ते पनको महत्व देना—स्वय सम्पादकों की कमजोरी—सम्पादकों और लेखकोंकी शिक्षा और योग्यताकी ओर ध्यान न देकर कार्यभार उठा लेना—पाठकों की विवशता— उनकी निरक्षरता—मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइया।

#### १६ उन्नतिके उपाय

३२६

जनताके हिताहितका अधिक ध्यान रखना—उसे अधिक-से-अधिक सुविधा देनेका प्रयत्न करना—उसके मनोरज्ञनका ध्यान रखना— कर्माचारी मण्डलके बढाने की आवश्यकता—देशीराज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने की आवश्यकता—विशेष आन्दोलनोंका नेतृत्व ग्रहण करना—अपने क्षेत्रका केन्द्री करण— विशापन।

#### २० पारिश्रमिक

२४१

पत्रकारों की अवस्था – छुट्टियों और कामके घण्टों की कठिनाइया वेतन और पारिश्रमिक की शरह की खेद जनक कमी—परिस्थिति में सुधार की आवश्यक्ता—पत्रकार परिषद और साहित्य-सम्मेलन के कर्तव्य।

#### २१ शिक्षा-न्यवस्था

र्४०

पत्रकार-कला की शिक्षाकी उपेक्षा—इस दिशामे हिन्दी भाषियों— का प्रयत्न—उसकी असफलता—अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था— देशके विश्वविद्यालयों की उदासीनता—पत्रकार-कला की शिक्षाके लिये विद्यापीठकी आवश्यकता।

| ર્ગ્  | पत्रकार परिपद                                | •                                 | •            | २६८         |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
|       | पत्रकारों की संगठन-सम्बन्धी                  | उदासीनता – अयत                    | किक सगठन     | का          |
|       | विवरण-पत्रकार परिषटको इ                      | ाक्तिशाली बनाने की                | आवस्यनत      |             |
|       | परिषदको पत्रकारी की अव                       |                                   |              |             |
|       | समितिका निर्माण—वेकार,                       | •                                 |              |             |
|       | तथा उनके आश्रितो की सहा                      | •                                 |              |             |
|       | _                                            | विसा—नारपद्क २                    | 140141 144   | 11-4        |
|       | की आवस्यकता।                                 | •                                 |              | _           |
| २३    | विज्ञापन                                     |                                   | •            | २७०         |
|       | परिभाषा—विज्ञापनका प्रचार                    | —विज्ञापन दाताओं                  | की मनोपृत्ति | <del></del> |
|       | दूसरॉके विज्ञापन अपने पत्रमे                 | —अपने पत्रका विः                  | नापन दूसरे प | म्त्रीं     |
|       | मे-अपने ही पत्रमे अपना वि                    | व्हापन—गन्दे औ                    | र कुरुचि व   | र्धक        |
|       | विज्ञापनोंके वहिष्कार की आव                  | ास्यकता ।                         |              |             |
| २४    | फुटकर वाते                                   | •••                               |              | २७६         |
| 10    | ्रुंड मेर जात<br>लेखकोंको उनके लेखों की प्रा | · · · · · ·                       | की ज्यासका   | ,           |
|       |                                              |                                   | _            |             |
|       | एडवान्स कापी'प्राप्त' लेख-                   | —'कापा'—पत्रीपर                   | वज्ञानक अ    | ाव-         |
|       | ष्कारोंका प्रभाव ।                           |                                   |              |             |
| परि   | शिष्ट—१                                      |                                   | •••          | २८१         |
|       | पत्रकारोंके प्रयोगमें आनेवाले                | कुछ शन्द ।                        |              |             |
| परि   | হিা <del>য়—</del> ২                         |                                   | ••           | २८४         |
| ,     | <br>सम्पादकीय पुस्तकालयमें रख                | न्ने गोग्रा <del>प्रस्तके</del> । |              | • • • •     |
| 77 Fr | ्शिष्ट — ३                                   | ति याच दुरतका                     |              | २८६         |
| पार   | • -                                          |                                   | •••          | هرمس د      |
|       | समाचार-पत्र निकालनेमे प्रा                   | राम्भक कानूना काय                 | ावाहा ।      |             |
| सह    | हायक प्रन्थों की तालिका                      | ••••                              | ****         | २८५         |

## द्वितीय संस्करणका निवेदन

पत्रकार-कलाका दूसरा सस्करण जन साधारणके सम्मुख उपस्थित करते हुये मुक्ते प्रसन्नता हो रही है। विद्वन् मण्डली ने इसके प्रथम संस्करणको कृपा पूर्वक अपना कर जो प्रोत्साहन प्रदान किया था उसीके फल खरूप यह सस्करण प्रकाशित करनेका साहस हुआ है। इस सस्करणमें अनेक आवश्यक सशोधन किये गये हैं और पुस्तकको समयोपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया है। आशा है ये परिवर्तन पाठकोके लिये लाभप्रद होगे।

पुस्तकके सशोधनमें मुक्ते अपने मित्र श्री देवव्रत शास्त्री (नवशक्ति-सम्पादक) से बडी सहायता मिली है। जिसके लिये में उनका कृतज्ञ हूं।

अप्रैल १९३७

विष्णुदत्त शुक्क

)

### प्रथम संस्करणका निवेदन

-

पत्रकार बनने की प्रवृति हिन्दी ससारमें बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई प्रवृति के अनुरूप साहित्य की आवश्यकता है। "पत्रकार-कला" द्वारा कुछ अशोंमें इसी आवश्यकता की पूर्ति करने की चेष्टा की गयी है। इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट होनेवाले सज्जन प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उनका नवीन जीवन-पथ कुछ साफ हो जाय, यही इस पुस्तकका उद्देश्य है। इसमें यह प्रयत्न किया गया है कि पाठकोंके सामने पत्रकार-कला सम्बन्धी सेद्धान्तिक और व्यावहारिक-दोनो प्रकार की अधिक-से-अधिक बातें पहुंच जाय। इस प्रयत्नमें कहा तक सफलता मिली है इसका विवेचन करनेका अधिकार मुझे नहीं है। अस्तु।

इस पुरतकके लिखनेमें सहायक ग्रन्थों और पत्रोंके अतिरिक्त, जिनका उल्लेख अन्यत्र मिलेगा, सबसे अधिक और वहुमूत्य सहायता मुझे श्रद्धे य गणेशशङ्करजी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की प्रेरणा और शिक्षाका फल है। गणेशजीके अतिरिक्त "विशालभारत" सम्पादक श्री॰ बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा 'कर्मबीर' सम्पादक श्री॰ माखनलालजी चतुर्वेदी ने भी अपने सत्परामर्श और प्रोत्साहन द्वारा सहायता प्रदान की है। मैं अपने इन आद्रणीय सहायकोंके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

विष्णुदत्त शुक्र



सम्पादकाचार्य गणेशशङ्कर विद्यार्थी

## दो शब्द

-----

हिन्दीमें पत्रकार-कलाके सम्बन्धमें कुछ अच्छी पुस्तकांके होने की बहुत आवश्यकता है। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत्त शुक्क ने इस पुस्तकको लिखकर एक आवश्यक काम किया है। शुक्कजी सिद्ध-हस्त पत्रकार हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने बहुत-सी बातें पते की कही हैं। मेरा विश्वास है कि पत्रकार-कलासे जो लोग सम्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक और उसकी बातोंसे बहुत लाभ होगा। मैं इस पुस्तक की रचना पर शुक्कजीको हृदयसे बधाई देता हू।

अङ्गरेजीमें इस विषय की बहुत-सी पुस्तकें हैं। अङ्गरेजी पत्रकार-कलाका कहना ही क्या है, वह तो बहुत आगे बढी हुई चीज है। हिन्दीमें हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत आगे बढना है। किन्तु, हम उन्ही लकीरों

पर आगे वढें जो हमारे सांमने अद्भित हे, इस वातसे में सहमत नहीं हूं। इन -समय उन्हीं लकीरो पर हम भली भाति चल भी नहीं गकते। हमारी छपाउँका काम अभी तक वहुत प्रारम्भिक अवग्यामे हैं। अभी, हिन्दी पत्रोके हारते की सख्यामे निक्लनेका समय नही आया है। जब तक देशमें नाक्षरता भलीभाति नहीं फैलती और जबतक देश की दिग्दता कम नहीं होती, तबतक देशके करोडों आदमी ममाचार-पत्र नहीं पढ़ मकते, और तबतक छापेरताने उतने उन्नत नहीं हो सकते जितने कि विदेशों में हैं, या यहा अर्रोजी पत्रों के हैं। एक दिवत और भी है। हमारा देश पराधीन है। हम ऐसे शासन की मातहतीमे सास लेते हैं, जिसकी अन्तरान्मा "आर्टिनेन्सो" और काले कानूनोंके सहारे पर विश्वास करती है। यहाका राजविद्रोहका कानून दुनिया भरसे निराला है। और, जायद इसलिये कि इस देशमें प्रत्येक देशभक्तका राजविद्रोही होना अनिवार्य है। इस अस्वाभाविक परिम्थितिके कारण हिन्दीके समाचार-पत्रोंका विकास और भी रुका हुआ है। किन्तु, यदि घोड़ी टेरके लिये यह सान लिया जाय कि ये रुकावट नहीं हैं, या दूर हो गई, तो इस द्यामे क्या यह ठीक होगा कि इस समय ससारके अन्य वहे टेशोंमे समाचार-पत्रोंके चलने की जो लकीर है, उसका हम अनुकरण करें, या यह कि हम अपने आदर्शके सम्बन्धमे अविक सजगता और सतर्कतासे काम लें 2 मैं यह धृष्टता तो नहीं कर सकता, कि यह कहूं कि ससारके अन्य सब बड़े पत्र गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और उनका अनुकरण नहीं होना चाहिये। किन्तु मेरी धारणा यह अवस्य है कि ससारके अधिकाश समाचार-पत्र पैसे कमाने और भठको सच और सचको मूठ सिद्ध करनेके काममें उतनेही लगे हुये हैं जितने कि ससारके बहुतसे चरित्र-शून्य व्यक्ति। अधिकाश बढ़े समाचार-पत्र धनो-मानी लोगों द्वारा सञ्चालित होते हैं। इसी प्रकारके सञ्चालन या किसी दल विशेष की प्रेरणा ही से उनका । सम्भव है। अपने सम्रालको या अपने दलके विरुद्ध सत्य वात कहना ् को वस्तु है, उनके पक्ष-समर्थनके लिये ये हर तरहके हथ-कण्डोंसे अपना नित्यका आवस्यक काम सममते हैं। इस काममे तो, वे इस

बातका विचार रखना आवस्यक नहीं समभते कि सत्य क्या है? सत्य उनके लिये ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, वे तो अपने मतलबकी बात चाएते हैं। ससार भरमें यह हो रहा है। इने-गिने पत्रोको छोस्कर, सभी पत्र ऐसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रकार-कलालो अपना काम बना रखा हैं उनमें बहुत कम ऐसे लाग हैं जो अपने चित्तको इस बात पर विचार करनेका कष्ट उठानेका अवसर देते हों कि हमे सचाई की भी लाज रखना चाहिये, केवल अपनी मक्खन रोटीके लिये दिनभरमे कई रज्ज बदलना ठीक नहीं है। इस देशमें भी दुर्भाग्यसे समाचार-पत्रों और पत्रकारोके लिये यही मार्ग वनता जाता है। हिन्दी पत्रोंके सामने भी यही लकीर खिचती जा रही है। यहां भी अब बहुत से समाचार-पत्र सर्व-साधारणके कल्याणके लिये नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु वनते जा रहे हैं। एक समय था, इस देशमें साधारण आदमी सर्व-साधारणके हितार्थ एक ऊँचा भाव लेकर पत्र निकालता था, और उस पत्रको जीवन-क्षेत्रमे स्थान मिल जाया करता था। आज वैसा नहीं हो सकता। आपके पास जबरदस्त विचार हों, और पैसा न हो, और पैरो वालेका बल न हो, तो आपके विचार आगे न फैल सकेंगे, आपका पन्न न चल राकेगा। इस देशमे भी समाचार-पत्रोंका आधार धन हो रहा है। धनसे ही वे निव.छते हैं, धनहीके आधार पर वे चलते हैं, और वड़ी वेदनाके साथ कहना पहता है कि उनमे काम करनेवाले बहुतसे पत्रकार भी धनही की अभ्यर्थना धरते हैं। अभी यहा पूरा अन्धकार नहीं हुआ है, किन्तु छक्षण वैसेही हैं। युछही सम्भ पश्चात् यहांके समाचार-पत्र भी मैंशीनके रादश हो जायंगे, और उनमें माम करनेवाले पत्रकार केवल मेंशीनके पुरजे। व्यक्तित्व न ग्हेगा, सत्य लीग असत्यका अन्तर न रहेगा, अन्यायके विरुद्ध उट जाने और न्यायने ियं आफतोंके बुलाने की चाह न रहेगी, रह जायगा केवल गिनी हुई लिपी गर चलना। मैं तो उस अवस्थाको अच्छा नहीं कह सकता। एं। वह होन अपेक्षा छोटे और छोटेसे भी छोटे, किन्तु कुछ मिछाती वाछे होना फही। पत्र-कार कैसा हो इस सम्बन्धमें दो रायें हैं। एक हो। यह वि उन

असत्य, न्याय या अन्यायके भागड़में नहीं पड़ना चाहिये, एक पत्रमें वह नरम वात कहे, तो विना हिचक दूसरेमे वह गरम कह सकता है, जैसा वातावग्ण देखे, वैसा करे, अपने लिग्नने की शक्तिमें हटकर पैसे कमावे धर्म और अधर्मके भगड़े में न अपना समय रार्च करे और न अपना दिमागही। द्सरी गय यह कि पत्रकार की समाजके प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेकके अनुसार अपने पाठकोंको ठीक मार्ग पर हे जाता है, वह जो वुछ लिखें, प्रमाण और परिणामका विचार रखकर लिखे, और अपनी गति-मतिमें मदेव शुद्ध और वित्रक्रगील रहे। पसा कमाना उसका ध्येय नहीं है, लोक-सेवा उसका भ्येय है, और अपने कामसे जो पैसा वह कमाता है, वह ध्येय तक पहु चानेके लिये एक साधन मात्र है। ससारक पत्र-कारोमे दोनो तरहके आदमी है। पहिले दूसरी तरहके पत्रकार अधिक थे, अव इस उन्नतिके युगमे, पहिली तरहके। उन्नति समाचार-पत्रोक्ते आकरो प्रकारोमे हुई है। खेद की बात है कि उन्नति आचरणो की नहीं हुई। हिन्दीके समाचार-पत्र भी उन्नतिके राज-मार्ग पर आगे वढ रहे हैं। मैं हृदयसे चाहता हूं कि उनकी उन्नति उधर हो या न हो, किन्तु कम-से-रम वे आचरणके क्षेत्रमे पीछे न हटें, और जो सज्जन इस पुस्तक को पहें, वे आचरण सम्बन्धी आदर्शको सदा ऊ चा समर्फें। पैसेका मोह और वल की तृष्णा भारतवपके किसी भी नये पत्रकारको ऊचे आचरणके पवित्र आदर्शसे वहकने न दे, इस पुस्तको हिन्दी ससारके सामने रखते हुये यही मेरे हृदय की एकमात्र अभिलाषा है।

प्रताप कार्यालय, कानपुर १६ मई १९३० ई०

गणेशशङ्कर विद्यार्थी ।

ॐ नमः शिवाय

## पत्रकार-कला

## पत्रकार-कला और पत्रकार

प्रचलित 'सम्पादन-कला' शब्दके होते हुए भी इस पुस्तकमें नव-सगठित 'पत्रकार-कला' शब्दका प्रयोग किया जा रहा है। नवीनता-विरोधी साधारण भारतीय-जन-समुदायमें सम्भव है यह शब्द किञ्चित असन्तोषका कारण बन बैठे। अतएव इस सम्बन्धमें प्रारम्भमें ही दो शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। बहुत अच्छा होता यदि सपादन-कलासे ही मतलब सिद्ध हो जाता। वह हो भी सकता था क्योंकि संपादन शब्दमें काफी व्यापकता है। सपादन शब्द "पद" धातुसे व्याकरणके कुछ नियमोंके अनुसार बना है। पद धातुका अर्थ किसी विषयमें गित होना है। पादनका अर्थ है वह किया जिससे किसी विषयमें गित

हो। उस प्रकार संगदनका अर्थ होगा वह किया जिनके हाम किनी विपक्त मम्यक् रपसे गति हो । हम प्रायः कहा करते हैं अमुक्त गभा अमुक्त स्थानपर सपादित हुई, अमुक्र मनुष्यने अमुक्र कार्य सपादित क्यि, आहि। दनमे स्पटनया हम यह कहते हैं कि किसी विषयमे सर्वावत मनुखकी गति हुई अर्थान् उसने वह काम किया। इस कपन-प्रणाठीसे यह स्पर हो जायना कि हम दिनी भी ऐसी कियाको जो अपने अनुष्टानको योग्यतापूर्वक पूर्ण करती हो समादन कह सकते हैं। सपादन-कला शब्द उसी कियामे बना है। उसलिये उसके अर्थने भी उननी ही व्यापकता होनी चाहिए थी। फिन्तु जो रुढि पर गई है उनके अनुतार सपादन-कला शन्दमे वह व्यापकता नहीं मिलती। साधारण व्यवहारमें सगदन अन्द्रमें एकदेशीय भावका आरोप हो गया है। रम शब्दने प्राय. जो अभिप्राय लिया जाता है वह है समाचारपत्रोमे सपादभीय लेटा या टिप्पणियां आदि लिटानेका। अथवा, यदि, और उदारतासे काम लिया गया, तो, समानार-सन्लन आदिके कार्य भी इसकी परिभाषामे जोड़ दिये गये। वन, सनादन रान्दके अर्थकी परिधि इससे अधिक साधारण व्यवहारमे नहीं मानी जाती। टमलिए सगदन-कला शब्दके अर्थकी परिधि भी इससे अधिक बढ़ी नहीं हो सकती। उबर जिस विषयपर ये पिक्तयां लिखी जा रही हैं वह इतनी छोटी-सी परिधिम धिरा नहीं रह सकता। अत. यह आवस्थक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द सगठित किया जाय जो विषयका पूरा-पूरा द्योतक हो। इसके लिए स्वभावतः दूसरे प्रचलिन राब्द "पत्रकार" पर दृष्टि पड़ती है। पत्रकार शब्दका प्रयोग अगरेजीके जर्निलस्ट शन्दके वदले किया जाता है। यहाँ जर्निलज्मके जोड़का शन्द अपेक्षित था। इसलिये इस विषयको "पत्रकार-कला" के नामसे ही याद करना उचित समभा गया।

पत्रकार-कला शब्दका सम्बन्ध पत्रकार शब्दसे है। शब्दके साधारण अर्थके अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्तिको कहते हैं जो पत्रके बनानेमें सहायक । पत्रसे यहाँपर समाचारपत्रसे अभिप्राय है। समाचारपत्रको बनानेमें सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। किन्तु समाचारपत्रके वनानेमें काराज वनानेवाले, स्याही बनानेवालेसे लेकर मशीन वनानेवाले, टाइप बनानेवाले, टाइप जोड़नेवाले, छापनेवाले आदि न जाने कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। इसिलये उक्त व्याख्याके अनुसार ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने चाहिए। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे ही कामोंमे भी सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते। पुस्तककार उसका लेखक ही होता है। इसी प्रकार समाचारपत्रके वनानेवालोंमें भी यदापि ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकारके नामसे नही पुकारे जाते। पत्रकारके नामसे वे ही व्यक्ति पुकारे जाते हैं जिनका समाचारपत्रके लेखों समाचारों आदिसे सम्बन्ध रहता है। इस काममें छेख लिखनेवाले, लेखों और समाचारोंका सपादन वरनेवाले, समाचार-सम्रह करनेवाले, आलोचना करनेवाले आदि अनेक प्रकारके व्यक्ति शामिल होते हैं। आजकल तो इस शब्दकी परिधि और भी बढ़ा दी गई है। पाश्चात्य देशों में स्वीकृत की हुई इस शब्दकी नयी परिभाषाके अनुसार वे तमाम व्यक्ति पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्रकी उन्नतिमे सहायक होते हैं । इस अर्थ-निर्देशसे संपादकीय विभागके कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रबध-विभागके कुछ कर्मचारी तक पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं। इसी परिभाषाके अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी और प्रवंध-सपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे हैं।

पत्रकीय कार्यों अनेक कार्य सम्मिलित हैं। केवल संपादन ही पत्रकीय कार्य नहीं है। यह अवस्य है कि सपादन इन कार्यों से सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु सब-कुछ उसीको नहीं माना जा सकता। भारतवर्षके समाचारपत्रों के कार्यालयों में अधिक कर्मचारी नहीं होते। हिन्दीके समाचारपत्रों ने तो सपादकों अतिरिक्त अधिकाश स्थानों में और कोई होता ही नहीं और सपादक महानुभाव ही सपादक, प्रूफरीडर, रिपोर्टर, आलोचक आदि सब कुछ होते हैं। ऐसे समाचारपत्र तो बहुत थोड़े हैं जिनमें पत्रकीय कामों से सम्बन्ध रखनेवाले, भिन्न-भिन्न कार्यों के

लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारी नियुक्त हों। ि रिन्तु एक ही व्यक्ति द्वारा किये जानेपर भी कार्योकी विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एक ही व्यक्ति द्वारा किये जानेपर भी क्षणदन, रिपोर्टिंग, प्रृफ्शिंडग, आलोचना नमाचार-सक्तन आदि कार्योका अलग-अलग होना बना ही रहता है। एक उत्तम समानारपत्रके लिए यह आवश्यक होता है कि इन तमाम कार्योके लिये अलग-अलग कर्मनारी रहे। कार्य-विभाजनसे क्मंचारियोंमे निपुणता आती है और कार्य विशेषका सपादन अधिक योग्यतापूर्वक होता है। एक आदमी सब बातोंमे उतनी युजलता प्राप्त नहीं कर सकता जितनी कि वह एक बातमें कर सकता है। इमलिए समाचारपत्रोंमें क्मंचारि-मण्डलकी क्मी नहीं होनी चाहिए।

पत्रकीय कर्मचारि-मङ्क्मे सपादकका स्थान सबसे प्रधान है। पत्रकी नीतिका स्थिर करना, उसके छेरों। आदिका संशोधन करना, उसमे कही गई नव वातों भी जिम्मेदारी लेना, सपादकका ही काम है। सपादकके बाद उपसपादकोका स्थान आता है। प्रधान संपादक द्वारा निर्दिष्ट आदेशानुसार समाचार-पत्र कार्यालयका तमाम सपादकीय कार्य उनके द्वारा ही होता है। पदकी दृष्टिसे यद्यपि ये प्रधान सपादकसे निम्न श्रेणीके हैं तथापि इनका कार्य प्रधान सपादककी अपेक्षा कहीं अधिक और उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। वास्तवमें ये ही किसी समाचार-पत्रके कर्ता-थर्ता होते है। इन दो प्रधान कर्मचारियोंके अतिरिक्त-रिपोर्टर, सवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो देश-विदेशमें स्थान-स्थानपर भ्रमण करके समाचार प्राप्त करते और उन्हें पत्रोंको भेजते रहते हैं। उनकी भी आवस्यकता और महत्ता कम नहीं होती। खास-खास आदिमयोंसे वातचीत करके उनके विचार समाचार-पत्रोमे देनेवाले भेंट करनेवाले वर्मचारी, पत्रकीय कर्मचारि-मण्डलमे एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना करनेवाले, विशेष लेखनेवाले आदि व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मण्डलके सदस्य होते हैं। आजकल यह मण्डल और भी विस्तृत हो गया है। समाचार-पत्रोंमें प्राय चित्र और कारट्न भी निकलने लगे हैं। इसलिए फोटोग्राफर और

कारटून मेकर भी इस मण्डलसे बहुत कुछ सम्बन्धित हो गये हैं, यद्यपि अभी इनकी गणना शुद्ध पत्रकारोंमें नहीं हुई। इस प्रकार पत्रकार-कलाका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें सम्पादक, उप-सपादक, सहायक-सपादक, प्रबन्ध-सपादक, रिपोर्टर, सवाद-दाता, भेट करनेवाले, प्रूफरीडर, विशेष लेखक, आलोचक, विशापनका प्रबन्ध करनेवाले, फोटोग्राफर, कारटून बनानेवाले आदि सब सिचविष्ट हो जाते हैं।

पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रायः एक ही मन शक्ति दोनो कामोंके लिए आवस्यक होती है। लेखकका काम भी लिखना होता है और पत्रकारका काम भी लिखना ही होता है। फिर भी इन दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। सबसे प्रधान अन्तर तो यही होता है कि एक पुस्तक लिखता है और दूसरा समाचार-पत्र। लेखन-कला एक व्यक्तिकी अपनी चीज होती है और पत्रकार-कलामे व्यक्तियोंका एक समूह कार्य करता है। छेखककी पुस्तकका महत्व न्यूनाधिक अशमें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकारके कार्यमें यह वात नहीं होती। पत्रकारका कार्य समाचार और उनपर टिप्पणियाँ लिखना होता है, जिसके महत्वमें अधिक स्थिरता नहीं होती। पत्रकीय कार्यका महत्व अधिकाशमें पत्रका दूसरा अङ्क निकलते-निकलते समाप्त हो जाता है। इन सब कारणोंसे काम करनेवाली मन शक्तिके एक होते हुए भी आगे चलकर इन दोनों कलाओंकी आवस्यक योग्यताएँ पृथक-पृथक हो जाती हैं। इसलिए पन्नकार-कला और लेखन-कलामें से एक मनुष्य एक ही कलाका अभ्यास कर सकता है। अत्यन्त अलौकिक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियोको छोड़कर साधारणतया यही देखनेमें आता है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक ( पुस्तककार ) नहीं, और यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पत्रकार नहीं होता।

पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीव-करीब उस मुनिकी-सी हो जाती है जिसके सम्बन्धमें कहा गया है, "या निशा सर्व भूताना तस्या जागित सयमी। यस्यां जागित भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।" पत्रकारके लिए रात-दिन काम रहता है। इस वातका कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कोन-सी

आव्यक्ता आ जाय और उसे क्या करना पड़े। वह सटा कानके लिए तैयार रहता है। जब सारा सतार घोर निव्रामे पड़ा होता है नव भी वह कार्य करता हुआ पाया जाता है और जब सब काम करते होते हैं, तब भी वह काम करते ही पाया जाता है। रात-दिन उनके लिए बरावर होते है। अपनी धुनमें मस्त, सिद्ध योगी ही भाति, वह न रात देखता है न दिन, मुबह देखता है न शाम, धूप देखता है न छाह, पानी देराना है न आग, युद्ध देखता है न शान्ति, अनुता देखता है न मित्रता, हर समय और हर परिस्थितिन अपने कामने ही अनुरक्त रहता है। उसे न सानेकी परवा होती है न पहनने की। अदम्य उन्माहके साथ वह सदा अनवरत परिश्रम क्या करता है। उसका ट्वय वड़ा कोमल होता है। मतारकी छोटी-मे-छोटी घटनासे वह प्रभावित हो जाता है। जीवनके नानाविय संघर्षण उसमे विचित्र प्रभाव टालते हैं। उन प्रभावसे वह इतना व्यत हो उठता है कि कौच-वध घटनासे द्वीभृत महर्पि वाल्मीकिकी भाति उसे ( उस प्रभावको ) दूसरोपर व्यक्त करनेके लिए वह छटपटाने लगता है और फिर जवतक औरो पर उस प्रभावका प्रकाश डाल नहीं लेता तवतक शान्त नहीं होता। उसका हृद्य वहुत कठोर भी होता है। अपने सद्भयसे विचलित होना वह जानता ही नहीं। लोभसे ललचाता नहीं, धमिक्योसे घवराता नहीं, निन्दासे उचना नहीं, प्रशसासे पिघलता नहीं, कप्टसे डरता नहीं और अपमानसे खिन्न होता नहीं। प्रलोभनोंको ठुकराकर भर्त्सनाओकी अवहेलना कर, यन्त्रणाओंकी परवा न कर अपना तन, मन, धन, तथा और सव कुछ स्वाहा करके भी वह अपने सद्भत्पपर दृढ रहता है। ईसाकी भाति सूलीकी तख्तीसे, मोरध्वजकी भाति आराकी धारसे और मीरावाईकी भाति विष-भरे प्यालेकी तहसे वह एक ही वात पुकारा करता है—वही अपना निश्चय, अपना दृढ सद्धन्य, अपनी प्रचार-वस्तु ।

पत्रकारका काम वड़ा टेढा है। इसमें प्रवेश करनेके पहिले राूव सोच-समफ लेना चाहिए। लार्ड मार्लेने एक भोजमें कहा था कि ''में किसी नवयुवकको यह स्रक्लाह नहीं देता कि वह पत्रकार बने।'' में लार्ड मार्लेकी उस सलाहको दुहराना चाहता हूं। इस काममें बढ़े त्याग, बड़ी लगन्, बढ़ें परिश्रम और बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत है, जो साधारणत्या बहुत कम लोगोंमें पायी जाती है। भारतवर्षके लिए तो यह काम और भी कठिन है। अपने विरोधियोंके वार, अधिकारियोंके प्रहार, कानूनकी चोटें और अपने ही आदिसयोंकी सिख्तया भोलनी पड़ती हैं। यह जो है सो तो है ही, इसके अलावा, यहांपर शिक्षाका इतना अधिक अभाव है और समाचारपत्रोंकी महत्तासे लोग इतना अधिक अपरिचित हैं कि किसी पत्रको निकालकर व्यापारिक दिप्टसे चला सकना तक कठिन होता है। और ऐसी दशामें पत्र-सञ्चालकके लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारोंको उचित पुरस्कार दे सके, जिसका परिणाम यह होता है कि यहाके पत्रकारोंकी आय इतनी कम होती है कि आर्थिक सङ्कटसे उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता और कभी-कभी तो नौवत यहांतक आती है कि उन्हें अपना भरण-पोषण करना तक असम्भव हो जाता है। ऐसी दशामें इस टेडे, पेचीदे मार्गमे कदम रखनेके लिए किसको सलाह दी जाय १ यह काम तो — कम-से-कम इस समय, उन्हीं लोगोंके करनेका है जिनमें कोई विशेप अन्तर्दाह हो जो उन्हे चैन न लेने देता हो, जिनके हृद्यों मे एक अटूट लगन हो, जिसके सामने वे आय-व्ययको गिनते ही न हो, जिनमें त्याग और सहिप्णुताकी वह प्रज्विष्टत भावना हो कि वहे-से-वहे कप्ट और वड़ी-से-वड़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई पडती हो, और जो लोक-सेवाके महत्तम आदर्शपर ली लगाए हुए काम, कोध, लोभ आदिसे दूर, निर्विकार चित्तसे निर्दिप्ट स्थानकी ओर दढता-पूर्वक आगे बढना ही अपने जीवनका एकमात्र उद्देश वना चुके हों। ऐसे ही लोग इस कामके पात्र हैं और जवतक किसी मनुष्यमें इन दुर्लभ गुणाँका समावेश न हो जाय, तवतक उसका पत्रकारके गहनतर कार्यमें हाथ न डालना ही अच्छा है। उन लोगोंको तो, जो केवल १० से ४ वजे तक काम करके निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखपती और करोड़पती होनेके स्वप्न देखते हों, जो सुखके साथ गाईस्थ्य जीवनका उपभोग करना चाहते हों, जो युद्दापेमे अपने कमाए हुए धनके वूतेपर चादर तानकर सुखकी नीद

पत्रकार-कला ]

सोना चाहते हों, और जो अन्य सासारिक आमोद-प्रमोदके साथ जीवन विताना चाहते हों, इस समय, इस कॅटीले रास्तेपर भूलकर भी कटम न देना चाहिए।

किन्तु परिस्थिति ठीक इसके प्रतिकृत है। लोग हम कामकी ओर बहुत अधिक आरुष्ट हो रहे हैं। वे इसे हुँसी-दोल ही समऋते हैं। साधारण विद्याका पाटाकम समाप्त करते ही, यदि उनमें दो अक्षर लियनेकी राक्ति हुई तो, वे फौरन इम ओर दौढ़ पड़ते हूं। और बिना उसकी पात्रता प्राप्त किये ही उनमें हाथ-पर फॅक्ने लगते हैं। वात यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी गलती तो यह होती है कि वे कियी समाचारपत्रके दक्तरमें एक साधारण रिपोर्टर या सवाददाता होकर काम करना पसन्द नहीं करते, वरन् सीधे सम्पादक या यदि यह उतना सुलभ न हुआ तो उपसम्पादक तो जहर होना चाहते हैं। कभी-कभी तो किसी प्रचलित पत्रमें इस प्रकारका स्थान न पाकर वे नया पत्र तक निकालनेकी धृष्टता कर बैठते हैं; किन्तु किसी हालतमे सम्पादकसे नीची जगहपर काम करनेके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगोंके असफल होनेकी सदा आशका रहती है और साधारण अनुभवसे यह वात सिद्ध भी की जा नुकी है कि ऐसे लोग—जिनमे अत्यन्त असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती है उन मनुष्योंको छोड़कर प्राय सव-असफल ही होते हैं। वात भी ठीक है। दोड़नेके पहिले चलना सीखना चाहिए। सीट्रीका एक-एक डण्डा पकड़कर ही ऊपर चडना चाहिए। रिपोर्टर आदि छोटे स्थानसे शुरू करके ही वढते-वढते सम्पादक वननेका प्रयत्न करना चाहिए, एक्नवारगी नहीं। अधीरतापूर्ण अत्यधिक महत्वाकाक्षा अनिष्ट होती है। जिनके विचारोंमें प्रौढता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं रराते। अप्रौढ विवेक-बुद्धि लेकर कोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं प्रकट कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो अनिधकार नेप्टा करता है और अपने इस कार्यसे न केवल अपने-आपको, वरन् देशको भी हानि पहु चाता है। इसलिए जबतक सम्पादकीय कार्यका अनुभव न हो जाय और विचारोमे प्रौदता न आ जाय तवतक 🚓 बननेकी महत्वाकांक्षा करना श्रेयस्कर होनेकी अपेक्षा कहीं अधिक

#### हाानकर हाता ह।

पत्रकारके लिए शिक्षा-सम्बन्धी किसी असाधारण योग्यताकी आवस्यकता ् नहीं होती। यह आवस्यक नहीं हैं, कि पत्रकारको हैसियतसे सफलता प्राप्त , करनेके लिए मनुष्यको असाधारण विद्वान् होना चाहिए। जो कुछ आवस्यक है वह . यह है कि उसमे इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोजमरी—वोल-चालकी भाषामें समाचार लिख सके और साधारण वुद्धिमानी और सचाईके साथ, स्पष्ट श्व्दॉमें उनपर अपने विचार प्रकट कर सके। उसके लिए धुरन्धर पण्डित होनेकी अपेक्षा । बहुश्रुत होना अधिक आवश्यक होता है। फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि जो मतुष्य वहुश्रुत होनेके साथ जितना अधिक विद्वान् होगा वह उतनी ही योग्यतासे काम कर सकेगा। किन्तु साधारणतः पत्रकारोके लिए यही आवश्यकं होता है कि वे किसी एक विषयका विशेष और अनेक विषयोंका थोडा-बहुत ज्ञान रखें। अथवा यों किहए कि-पत्रकारको समस्त विषयोंका कुछ, और कुछ विषयोंका समस्त ज्ञान होनां चाहिए। किन्तु समस्त विषयोंमें गति रखना मनुष्यके जैसे अत्य-जीवनके लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए संव विषयोंका ज्ञान न होनेपर भी हताश न हो जाना चाहिए। पत्रकारका काम इससे भी चल सकता है कि जिन विषयोंका ज्ञान उसे न हो, उन विषयोंके सम्बन्धमें वह यह जानता ही कि उनका ज्ञान कहासे प्राप्त हो संकता है। फिर भी इतिहास, अर्थ-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र—ये तीन ऐसे निषय हैं जिनका ज्ञान पत्रकारके लिए आवस्यक होता है क्योंकि समाचार-पत्रोंका इन्हीं तीन विषयोंसे सबसे अधिक सम्बन्ध होता है। उसमे सब कुछ जाननेकी विल्रक्षण जिज्ञासा होनी चाहिए। ससारकी उपेक्षाके दार्शनिक विचार उंसके लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं। वे व्यक्ति जो यह कहकर कि हमे अमुक घटनासे क्या पड़ी है, किसी घटनाके सम्बन्धमें उपेक्षा प्रकट करते हैं, पत्रकार वननेके योग्य नहीं होते। पत्रकारको तो घटनाओं और उनके कारणों, परिणामोंकी उथेड़-बुनमें रात-दिन लगा रहना चाहिए।

पत्रकारोंकी योग्यता और उनके गुणोंकी गिनती गिनाना वहुत

उनके कुछ गुण नेंसर्गिक होते हैं और कुछ अभ्यान करनेने भी प्राप्त क्यि जा सकते हैं। सन्तित्रता, तीव स्मरण-शक्ति, वापपदुता, मौम्यभाप, आशावादिना, धीरता, सत्यता, दूरदर्भिता, साहस, परिश्रमशीलना, विवेक्शकि, प्रत्युत्रच बुद्धि, उत्तरदायित्वकी भावना, सावधानी, तत्परता, उलाह आदि पत्रकारके लिए आवस्थक नैमर्गिक गुण हें, ये प्रत्येक मनुपामें पैदा नहीं किये जा सकते। किन्तु न्युनाविक मात्रामे ये सब मनुप्योंमें विश्वमान अवस्य रहते हैं। इमलिए यदि इनका निरन्तर अभ्याम किया जाय तो ये खिल अवस्य उठेंगे। समयपर निर्धारित कमानुसार काम करनेकी आदत भी एक गुण है। यह गुण पत्रकारके लिए शायद सबसे अधिक आवस्यक होता है। पत्रकार वननेकी इच्छा ररानेवालोंको इसका अभ्यास विरोप रपसे करना चाहिए। इसी प्रकार किमी कामको शीघ्रतापूर्वक समाप्त करनेकी आदत भी पत्रकारोंके लिए बहुत लाभप्रद गुण हैं। किन्तु उस गुणके सम्बन्धमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि शीघ्रताकी धुनमें कामकी अच्छाई का भोग न लग जाय। कामकी अच्छाईके साथ यदि शीघ्रता हो, तो लाख अच्छा, किन्तु कामको विगाइकर शीव्रता करना कदापि श्रेयस्कर नहीं होता। एक वातकी ओर और भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि पत्रकार जनताका विश्वासपात्र सेवक होता है, और जिस प्रकार एक स्वामिभक्त सेवकको अपनी विश्वासपात्रता कायम रखनेकी जरूरत होती है, उसी प्रकार जनताके इस सेवकको भी अपनी विश्वासपात्रता सर्वव्ययेऽपि वनाये रखनी चाहिए। विश्वासघात करना ऐसे ही महापाप है, फिर इस अत्यन्त उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण कार्यमें तो वह महान्से भी महानतर पाप है। पत्रकारोंके लिए यह भी वहुत आवस्यक होता है कि उनकी स्मरणशक्ति वहुत तीव और वहुमाही हो, अर्थात् ऐसी हो जो बहुत-सी बातोंको धारण कर सकती हो और धारण कर सकती हो, अल्पकालके लिए ही नहीं चिरकालके लिए। सब वातें 'नोट वुक' में दर्ज नहीं की जा सकतीं कि जब लिखने बैठें तब नोट बुक खोलकर सब वातें जान लें, और न सब -िकतावोंके गट्टर ही सब जगह प्राप्त होते हैं कि आवस्यकता पड़नेपर उनकी

मदद मिले। पत्रकारोंके लिए इस प्रकारके अनेक अवसर आते हैं, जब कागज-कलमके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ऐसे अवसरोंपर उन्नत स्मरणशक्ति ही काम आती है।

पत्रकारको अन्य आवस्यक योग्यताओंके साथ-साथ प्रस-सम्बन्धी उन तमाम वातोंको जाननेकी भी जरूरत होती हैं, जिनसे पत्र वननेमें सहायता मिलती है। उसे अधिकसे अधिक मित्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। अपना व्यवहार उसे ऐसा मधुर बना लेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नही। अक्षर सुन्दर और साफ लिखनेका अभ्यास भी पत्रकारके लिए बहुत लाभकी वस्तु होती है। यह सरलतापूर्वक प्राप्त भी किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी-सी सावधानीकी जरूरत है। इसके अतिरिक्त जैसे अन्य विषयोसे सम्वन्ध रखनेवाले लोगोंको तद्विषयक विशेषज्ञोंके जीवन-चरित्र पढनेकी जरूरत होती है, वैसे ही पत्रकारोंके लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारोंके जीवन-चरित्र पढनेकी आवश्यकता होती है। इससे उन्हें नया उत्साह मिलेगा। पत्रकारोंके लिए यह नितान्त आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार-पत्र पढनेके आदी हों। पत्रकीय कार्यमें नये-नये प्रवेश करनेवालोंके लिए तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता है कि वे अधिक संख्यामें समाचार-पत्र पढें और उनके मुख्य लेखोंका खास तौरसे मनन करें। खास-खास पत्रोंके सम्बन्धमें तो उन्हे यह नियम वना छेना चाहिए कि उन पत्रोंका एक-एक अक्षर वे पढ जाया करें। इन योग्यताओ और गुणोंके साथ यदि पत्रकारमें साधारण फोटोग्राफीकी योग्यता भी हो, तो उसे काममें अधिक सहायता मिल सकती है।

पत्रकार अनेक हो गये हैं। विदेशों में तो उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। हमारे देशमें भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी पत्रका की गणना करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किन्तु अपने यहाके पत्रकारोंका स्मरण किये विना भी नहीं रहा जा सकता। अपने यहांके प्राचीनतम पत्रकारोंका उत्लेख करते हुए श्री नरदेव शास्त्रीने कुछ दिन हुए एक लेखमें (स्मरण नहीं, कि वृह

किस पत्रिकामें निक्ला था ) व्यासादिक मृधियोंको पत्रकार बताया था। दिनीय गुजराती-पत्रकार-परिपद्के सभापति, गुजराती भाषाके प्रमिद्ध 'गुजराती' पत्रके सुयोग्य सम्पादक श्री मणिलाल रूच्छाराम देशाउँने मी अपने भाष्णमे बा मीजि व्यासादि ऋषियोंको पत्रकार कहा है। यान फुछ अशोमें भले ही ठीक मालम हो, किन्तु इन महर्पियोको पत्रकारोकी श्रेणीमे गिनना उचित नहीं है। वात्मीकि व्यासादि , प्रजिपयोंने प्रन्योका छेखन और सम्पादन अवस्य किया और इसलिए वे लेखक और सम्पादक थे, रंगसे भी एन्कार नहीं दिया जा सकता। किन्तु उनका वह महान् काम उरा श्रेणीका काम नहीं था, जिस श्रेणीके कामका जिक वर्तमान पत्रकार-कलामे किया जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि पत्रकार-कलाका महत्व प्रायः अत्यकालिक होता है। उन महर्पियोंका काम अत्पकालिक तो क्या स्थायी और शाक्षत था। इनलिए और इनलिए भी कि वर्तमान पत्रकार-कलाका उद्गम उन महर्षियोके कायोंके आधारपर नहीं हुआ, वे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सकते। इन महापुरपोकी गणना शीर्षस्थानीय प्रन्थकारोमें ही शोभा पाती है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान होना भी चाहिए। हमारे यहा पत्रकारोका प्रादुर्भाव अभी थोड़े समय पहिलेका है और वास्तविक पत्रकार-कला तो स्वर्गीय शिशिरकुमार घोप, खर्गीय लोकमान्य तिलक, खर्गीय मोतीलाल घोष, खर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी आदिके जमानेसे प्रारम्भ हुई। श्री सुब्रह्मण्य ऐयर, श्री रामानन्द चटर्जी, श्री चिन्तामणि, श्री नटराजन, स्वर्गीय रंगा स्वामी ऐयंगर, श्री माखनलाल सेन आदि इसी युगके प्रसिद्ध पत्रकार हैं। पत्रकार-कलाकी उन्नति करनेमें इन महार्थियोंने वड़ी सहायता दी है। श्री एन० सी॰ केलकर, स्वर्गीय लाला लाजपतराय, महात्मा गाधी आदिसे भी इस विषयमें अमूल्य सहायता प्राप्त हुई और हो रही है। हिन्दीमें जिन महज्जनोंने पत्रकार-कलाको उन्नत किया है, उनमें स्वर्गीय भारतेन्दु

हिन्दाम जिन महजनान पत्रकार-कलाका उन्नत किया है, उनम स्वगाय भारतन्तु हरिक्चन्द्र, स्वर्गीय रुद्रदत्त, स्वर्गीय श्री वालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय राधाचरण गोस्वामी, स्वर्गीय दुर्गाप्रसादजी मिश्र, स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त, श्री अमृतलाल चक्क्वर्ती, स्वर्गीय प्रतापनारायण मिश्र, स्वर्गीय माधवराव सप्रेके नाम विशेष स्थान रखते हैं। इस श्रेणीमें एक महापुरुषका नाम छेना अभी और वाकी है, वह है आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदीका नाम। द्विवेदीजीने इस कलाकी प्रवाह धारा ही मोड दी थी। सरस्वतीके सजे हुए पटलपर अपनी ओजिस्वनी लेखनी द्वारा आचार्यं महावीरप्रसादने पत्रकार-कलाका एक नया ही रूप सामने ला, उपस्थित किया था। नये आकार-प्रकारमें नये ढंगसे मासिक-पत्र निकालनेका आदि श्रेय आपही को है। परिष्कृत गद्यन्छेखन् और समालोचना-पद्धतिके तो आप प्रधान प्रवर्तक रहे हैं। द्विवेदीजीकी सेवाएँ इस विषयमें वहुत वड़ी हैं, और हिन्दी-संसार उनसे कभी उत्रहण नहीं हो सकता । इन सृजनोंके अतिरिक्त श्री अस्विकाप्रसाद वाजपेयी, श्री वावूराव विष्णुपराङ्कर, श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे, श्री मूलचन्द्रजी अप्रवाल, श्री कृष्णफान्त मालवीय, श्री सुन्दरलाल, खर्गीय श्री गणेशशद्कर विद्यार्थी, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रो॰ इन्द्र आदि सज्जनोंने इस कलाकी उन्नतिके लिए बहुत कुछ किया और वरावर करते जा रहे हैं। श्री महादेवप्रसाद सेठको इस कलाके एक विशेष अंगको ला उपस्थित करनेका श्रेय है। यद्यपि 'रमता योगी' और 'मनसुखा' की कृपासे हास्य-पूर्ण टिप्पंणियोंसे सजे हुए समाचारोंका प्रकाशित होना पहले ही से शुरू हो गया था, तथापि विशेष रूपसे ऐसे समाचारोंसे सजे हुए पत्रको निकालनेका श्रेय सेठजीको ही हैं। श्री नवजादिकलालजी श्रीवास्तवके मूत्यवान सहयोगसे सेटजीने इस दिशामें काफी काम किया था। किन्तु दु-दाकी वात है कि उनका पत्र अधिक दिन तक न चल सका। फिर भी उनसे इतना अवस्य हुआ कि इस प्रकारके पत्र निकालनेकी ओर लोगोंका ध्यान गया और अवतक उस दिशामे इन्छ अवरुद्ध गतिसे ही सही, प्रयास बरावर हो रहा है। श्रीविष्तम्भरनाथ काँगिकने भी गापात्मक मातिक-पृत्र निकालकर एक नया काम पैरा किया था, फिन्तु दुर्भाग्यवश वह चल न सका। इसके पहिलेसे भी दो-एक ऐसे पत्र निबन्दते थे, जिनमेंसे एउ अवतक चट भी रहे हैं। किन्तु चीराक्जीका पत्र अपने टगना निराला था।

#### पत्रकार-कला ]

हमारे यहांके बहुत-से पत्रकार विदेशों में पड़े हुए हैं। उन्न तो अपने निजी कारणोंसे और अधिमारा पिदेशी सासनके पापके कारण विदेशों में साक छान रहे हैं। राजा महेन्द्र प्रताप, श्री काला हरदयाल, टा॰ तारम्नाथ दाम, छा॰ सुधीन्द्र वोस, श्री सेयद हमन आदि न जाने कितने योग्यतम पत्रमार वाहर पड़े हुए हैं। यदि ये सब पत्रकार यहाँ होते, तो आज हमें न जाने कितना लाभ प्राप्त हुआ होता। किन्तु पराधीनतामी परसन्तापिनी राक्षिसिणी यह कब होने देती है १ हमारे सीभाग्यका वह बहुत बड़ा दिन होगा, जब पराधीनताकी वेडियोंको काटकर हम अपने इन निर्वासित नर-रहोंको अपने बीच ला सकेंगे और इनकी ज्ञानमाला, विचार-प्रीवृता और अनुभवसे अपनी पत्रकार-कलाको समुन्तत और सुसज्जित कर सकेंगे।

चलना पड़ता है, जिस पथपर वहांके समाचार-पत्र उन्हें चलाना चाहते हैं।" जो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ममाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊचा है। भारतवर्पमें भी इनकी महत्ता धोरे-धीरे बढ़ रही हैं। देशके सब श्रेणीके मनुष्योंको अब इनकी महत्ता और उपयोगिता प्रतीत होने लगी है। वुछ समय पहिले तक सत्ताधारी लोग वुछ उपेक्षा-सी करते थे। वे समाचार-पत्रोंका पटना अपनी शानके रिलाफ सममते थे। किन्तु अब यह बात नहीं रही। अब ती समाचार-पत्रोंका पटना बड़े-बई सत्ताधीश और भी आवस्यक सममने लगे हैं। क्योंकि उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता रहती है कि कहीं कोई समाचार ऐसा ती प्रकाशित नहीं हो रहा है, जो उनकी स्थितके सम्बन्धमें कोई श्रम फैला रहा हो। और जब इस प्रकारका कोई समाचार प्रकाशित होता है, तब वे शीघ्रनापूर्वक उसका विरोध करवाते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रोंकी, महत्ता अब प्रायः सभी मानने, लगे हैं।

इन पित्तयों में इसी महत्वपूर्ण निपयपर कुछ लिरानेका प्रयह्म किया जायगा।
यह समाचार-पत्नोंका एक ऐतिहासिक पर्यालोचन-सा होगा। किन्तु विपयमें
प्रवेश करनेके पहिले, इस स्थानपर, "समाचार-पत्नें शब्दपर थोड़ा-सा प्रकाश
डाल देना अनुचित न होगा। समाचार-पत्नोंका नाम समाचार-पत्न ही क्यों
पड़ा, समाचार-प्रत्य, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेख आदि नाम इसे क्यों न दिये
गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार-पत्र नामकी सम्पत्ति हमने
अत्र जोसे प्राप्त की है। अंग्र जीमें समाचार-पत्रोंको न्यूज पेपर्स के नामसे
पुकारते हैं। हिन्दीमें न्यूज पेपर्स का अर्थ समाचार-पत्र होता है। हमने वही
शब्द अपने लिए प्रहण कर लिया है। इसलिए हिन्दीमें इस शब्दके इतिहासमें
कोई रहस्य नही, किन्तु अग्र जीमें इस शब्दका खासा मनोरजक इतिहास है।
पहिले अंग्र जीमें समाचार-पत्रोंका नाम न्यूज पेपर नहीं था, जैसा कि आगेके
वर्णनसे माल्क्स होगा। पहिले पहिल समाचार-पत्रोंका जन्म विशेष कर्मचारियों

पराता । द्वारा अधिकारियोंके पास भेजी जानेवाली चिट्ठियोंसे हुआ।

ये चिट्टिया एक साथ जिल्द वांधकर सार्वजिनक मिसल (Public Record) की भांति रखी जाती थीं। इसलिए पहिले इनका नाम न्यूज वुक (समाचार-प्रन्थ) रखा गया। किर जब एक सम्बाददाता अनेक अधिकारियों के पास समाचार चिट्टियाँ भेजने लगा, तब इसका नाम न्यूज लेउर (समाचार चिट्टी) तथा कुछ और आगे चलकर न्यूज शीट (समाचार कागज) पड़ा। इसके वाद धीरे-धीरे समाचार-पत्रोंकी विशेष उन्नति हुई, ओर इनका नाम न्यूज पेपर (समाचार पत्र) पड़ा। हिन्दीने इसी नामको अपना लिया।

समाचार-पत्रोके जन्मके सम्बन्धमें कहा जाता है, कि पहले जब समाचार-पत्र न थे, तव यह चलन था, कि राय्ट्के बढ़े-बढ़े अविकारी, अपने आदमी विशेप स्थलोपर नियुक्त कर देते थे। ये लोग अपने स्थानकी खास-खास वाते पत्र के रूपमें न्विखकर अधिकारियोको सूचनाके लिए भेजा करते थे। धीरे-धीरे व्यय-भारसे बचनेके विचारसे एकसे अधिक अधिकारी एक ही आदमीसे समा-चार मगवाने लगे। दूसरी ओर ऐसे आदमी यह प्रयत्न करने लगे, कि वे अकेले ही कई अधिकारियोंको समाचार भेजकर अधिक धन उपार्जन करे। इस प्रकार काम करनेसे एक ओर तो अधिकारियोको लाभ हुआ—वे अलग-अलग आदमी रखनेका अधिक व्यय भार उठानेसे बचने लगे। दूसरी ओर इस प्रकार के सम्वाद-दाताओकी आमदनी भी , कई अधिकारियोंसे थोडी-थोडी सहायता मिलनेके कारण, वढ गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकारके सम्वाद-दाताओकी संख्या बढने लगी। एक-एक संवाददाताके पास कई अधिकारियोंका काम आ जानेसे एक ही समाचार कई वार लिखनेकी ज़रूरत पडने लगी। और इसी प्रकार जव चिट्ठियोंकी सख्या बहुत अधिक हो गयी और छापेखानोका आविष्कार हो गया, तव सम्वाद्दाता अधिक परिश्रमसे वचनेके लिए चिट्रियाँ छपवाकर अधिकारियोंके पास भेजने लगे। इन्हीं चिट्टियोने आगे चलकर समा-चार-पत्रोका रूप धारण किया। इन चिट्ठियोमे लडाईकी खबरें, चुनावकी वाते खेल-कूदकी सूचनाए, आग आदि दुर्घटनाओं के समाचार भेजे जाते थे। ये चिट्ठियाँ सार्वजिनक सिमलेंकि रूपमें मुरक्षित रोतिसे रती जाती थीं। कभी-कभी तो यह भी होता था कि एक प्रान्तके अधिकारी दूसरे प्रान्तके अधिकारियोंको सूचना देनेके विचारसे इन चिट्ठियोंको मिन्न-भिन्न स्थानोंमें भेजते भी थे। इन प्रकार पत्रोंको विभिन्न स्थानोंमे भेजनेकी नींव पड़ गयी थी और समाचार-पत्रोंके अनुरूप सब सामान तैयार हो गया था। फिर अनुकूल ममय पासर वे वास्तविक समाचार पत्रोंके रूपमें सामने आये। अब वे केनल अधिकारियोंके पाम भेजी जानेवाली चिट्ठियाँ हो नहीं रहे, वरन एक गार्वजिनक चीज हो गये हैं।

समाचार-पत्रकी परिभाषा भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न रपसे करते हैं। इजलैण्डका न्यूज-पेपर लायवल रिजस्ट्रेशन एउट इनकी परिभाषा इन प्रकार करता है।—

Any paper containing public news, intelligence or occurrences or any remark or observations therein printed for sale and published periodically or in parts or numbers at intervals not exceeding 26 days

अर्थात् कोई भी पर्चा समाचार-पत्र कहा जायगा, वशर्ते कि उसमे साव-जिनक समाचार, सूचनाए या घटनाएँ छपी हो, अथवा इन समाचारोके सम्यन्धमें कोई टीका—टिप्पणी हों, और वह एक निश्चित अविधके बाद, जो २६ दिनसे अधिक की न हो, विकीके लिये प्रकाशित होता हो।

विटिश पोस्ट आफिसके नियमोमें समाचार-पत्रकी यह परिभाषा दी गयी है.-

Any publication printed and published in numbers at intervals not more than seven days consisting wholly or in parts of political or other news or of articles relating thereto or of other current topics with or without advertisement

अर्थात् ऐसे परचे, जो निश्चित अविधके बाद, जो ७ दिनसे अधिककी न



रूपसे क्सी विशेष पत्रकी प्राचीनता नहीं तिद्ध कर नके। जहाँ तक प्राचीनता सिद्ध करनेकी बात है, वहा तक पण्डित नन्दवुमारदेवजी भी अगफल ही रहे हैं। उन्होंने सिद्ध करनेकी चेप्टा ही नहीं की। शायद उसकी आवस्पकता भी नहीं। एनसाइक्लोपिडिया निटेनिकाके उपर्यु क लेगक महाशयने 'मन्यली पेकिक न्यून' नामक पत्रका पता लगाया है। वहने हे, यह पत्र छठी जताब्दीमें चीनकी राजवानी पेकितसे निरलता था, इसके बाद पेक्ति गजट नामक पत्रकी खोज मिलती है। इस पत्रका समय एनमाइक्लोपिडिया जिडेनिकाके अनुसार ६२८— ९०५ हैं, परन्तु प॰ नन्दवुमारटेव शर्मा अपनी पुस्तक्रमे जो सम्बत् १९८० में प्रकाशित हुई है लियते है कि पेकिस गजट एक वर्षते निकलता है। शायद शर्मा-जीकी पुस्तकमें कुछ हापेकी गलती रह गयी है। क्योकि शर्माजी आगे चलकर लियते है, कि इस पत्रके सज्ञह सम्पादक अजतक फाँगोपर लटकाये जा चुके हैं एक सालकी अवधिमे १७ सम्पादकों को फासी दे देनेकी बात समफ्से नहीं आती। अस्तु, समाचार-पत्रोंका सुदूर भूतनालिक इतिहास अन्धकारमय है। पहिले नियमित-एपसे समाचार-पत्रोका कोई प्रवन्ध नहीं था। उनका वास्तविक जन्म छापेखानेके आविष्कारके साज हुआ। किन्तु पहले वे कह!से प्रकाशित हुए, इन सम्बन्धमे मत-भेद है। कुछ लोग यूगेपको और कुछ चीनको पत्रोका जन्म-स्थान मानते हैं। इस सम्यन्धमे चीनका पक्ष अधिक सवल है। चीनमे ९०१ तक्रमे जब छापेखानेका अविष्कार भी नहीं हुआ था, समाचार-पत्रोका पता लगता है। उस समय "वियल" नामका अच्छा समाचार-पत्र निकलता था। कहते है, यह समाचार-पत्र वीचका थोड़ासा समय छोड़कर जव वह किसी कारणसे वन्द हो गया या, तीन चार सदियो तक चला और पिछले दिनोमे तो दिनमे तीन-तीन वार तक प्रकाशित होता रहा। यूरोपमे इतनी जल्दी कोई समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। वहापर सबसे पहले इटली और जर्मनीमे समाचार-पत्रोका जन्म होना वताया जाता है, किन्तु वहा भी इतने पहलेसे समाचार-पत्र निकलनेकी ें वात माल्स्म नहीं पड़ती। जर्मनी और इटलीके वाद फ्रान्सका नम्बर आता

है। वहांपर सन् १६३१ के पहले किसी प्रकारके समाचार-पत्रका स्राग नहीं लगता। सन् १६३१ में वहाँ के एक प्रसिद्ध डाक्टर अपने रोगियोंको बहलानेके विचारसे कागजपर इधर-उधरके समाचार लिखकर सुनाया करते थे। धीरे-धीरे ज्यो-ज्यों लोगोमें इस प्रकारके समाचार पढ़नेकी रुचि बढी, त्यों-त्यों डाक्टर साहवने वह पर्चा और अविक सख्यामें प्रकाशित करना गुरू कर दिया, और उसकी कीमत मुकर्रर कर दी। फिर यही पर्चा समाचार-पत्रके रूपमे निकला और वाजारमें आम-तौरसे विकने लगा। कहते हैं, कि इसी प्रकार वहां समाचार-पत्रका जन्म हुआ। वादमें यह विषय बहुत महत्वपूर्ण समक्ता जाने लगा। एक मरतवा एक फ्रान्सीसी सज्जनने समाचार-पत्र निकालनेके सम्बन्धमें वहे जोर दार शब्दोंमें कहा था:—

"Suffer yourself to be blamed, imprisoned condemned suffer yourself even to be hanged, but publish your opinions. It is not only a right but it is a duty", समाचार-पत्र निकालने के कारण चाहे कोई कोसे, चाहे जलमें डाले, चाहे निन्दा करे और चाहे फॉसीपर लटका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवस्य प्रकाशित करो। यह नुम्हारा अधिकार ही नही, कर्त्त ब्य भी है।

कहते हैं, लोगोंमे फ्रान्सीसी सज्जनके इस कथनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वे समाचार-पत्र निकालनेकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। अग्रेजी-भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र "आक्स फोर्ड गजट" माना जाता है। इसका प्रकाशन १६६५ ईसवीमे हुआ था, किन्तु इस प्रकारसे यत्र-तत्र प्रका-शित होनेवाले समाचार-पत्रोके होते हुए भी जिस रूपमें आज-कल समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं, उस रूपमें उनका वास्तविक प्रकाशन १८ वीं शताब्दीसे शुरू हुआ। इसी शताब्दीमें लन्दनके "टाइम्स" नामक विख्यात पत्रका भी जन्म हुआ था।

भारतवर्पमे अये जोके शासन-कालसे पहले समाचार-पत्रोंका कोई पता न

था। सबसे पहिले अग्रेजी शासन-शालमें पादितयो द्वारा समाचार-पत्र निज्ञला गया। इस पत्रका नाम"हिकीज बगाल गजट" था। स्वतन्त्र रपसे सबसे पहिला निक्लनेवाला यह पत्र सन् १७८० ईमबीमें प्रकाशित हुआ था। उसके वाद और भी कई पत्र निक्ले। किन्तु ये अखनार अप्रेजी-भाषामें निक्लते थे। देशी भाषामें सबसे प्रताना समाचार-पत्र "समाचार-दर्गण" वताया जाता है। इसे ईसाइयोंने १८१८ **ईसवीमे श्रीरामपुरसे प्रकाशित किया था**। वर्तमान पत्रोमें देशी भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र गुजरातीका "वम्बर्ड-नमाचार" नामक पत्र है। इसका जन्म १८२२ में हुआ था। उर्दू की अखनार नवीसीका इति-हास सन् १८३३ ईसवीसे गुरु होता है। कहते हैं रूप सन्में देहलीसे उर्दू का समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ था। किन्तु उस पत्रके नामके सम्बन्धमें कोई वात सप्रमाण नहीं मिलती। स्वर्गीय वा॰ वालमुकुन्दजी गुप्तने अपनी नियन्धा-वलीमे उसे "उर्दू-अखबार"के नामसे याद किया है। दूसरा पत्र जिनके सम्बन्धमें कुछ वात मालम है, लाहीरसे प्रकाशित होनेवाला नामक पत्र है। यह पत्र सन् १८५० में प्रकाशित हुआ था। इसके वाद 'अवध-अखवार' 'अखवारे-आम' 'अवध-पच' आदि उद् के समाचार-पत्र प्रका-शित हुए और इस समय अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उर्द् के अधिकाश पत्र पजावसे प्रकाशित होते हैं। युक्त-प्रान्त और वज्ञालसे भी कई पत्र उर्द् मे निकलते हैं।

हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास सन् १८२६से आरम्भ होता है। उसी वर्ष कलकत्ते से 'उदन्त-मार्त्तण्ड' नामका साप्ताहिक-पत्र निकला था। उसके सम्पादक और प्रवर्त्तक श्रीयुगलिकशोर शुक्ल थे। काशी निवासी श्रीराधा-कृष्ण दासने हिन्दी समाचार-पत्रोंका एक इतिहास लिखा था। प्रारम्भिक समा-चार-पत्रोंके इतिहासका वही आधार स्व॰ वा॰ वालमुकुन्दने भी लिया है। अपने इतिहास-प्रन्थमे श्रीराधाकृष्ण दासने 'वनारस समाचार' नामक पत्रको सबसे । हिन्दीका पत्र कहा है। परन्तु यह बात अब खोजसे गलत सावित हो

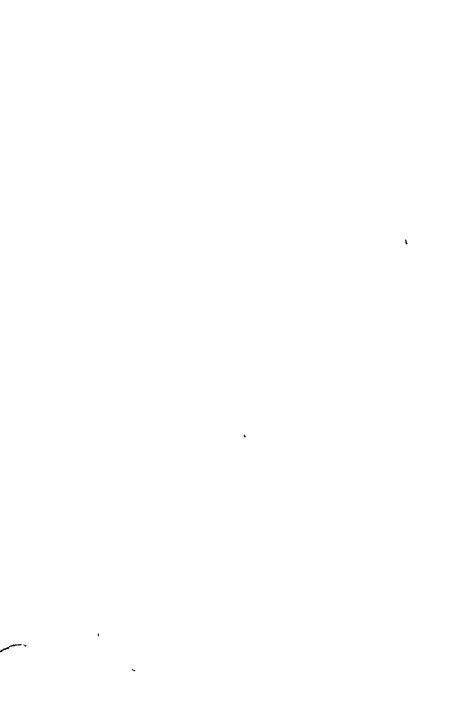

गयी है, और उदन्त-मार्तण्ड' सबसे पुराना सिद्ध हो चुका है। उसके बाद 'वङ्ग-दूत' (१८२९) के प्रकाशित होनेका पता चलता है। यह पत्र मूल-रूपसे वज्जलामें था। परन्तु इसका हिन्दी-संस्करण भी प्रकाशित होता था। १८३४ में 'प्रजा-मित्र' नामक एक पत्रके प्रकाशनकी सूचना निकली थी। परन्तु वह प्रकाशित हुआ या नहीं, यह नहीं मालूम हो सका। इस प्रकार 'बनारस-अख-वारके पहिले कई पत्र निकल चुके थे। 'वनारस-अखवार' राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने १८४५ ईसवीमें प्रकाशित करवाया था। इसके सम्पादक एक महाराष्ट्र सज्जन थे, जिनका नाम श्रीगोविन्द रघुनाथ थत्ते था। कहते हैं, कि इस पत्रकी भाषा बहुत त्रुटिपूर्ण थी। भाषाका सुधार वास्तवमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रके समयमें हुआ। इसके पहिले श्री लल्दलालआदिने गद्य लिखनेका श्रीगणेश कर दिया था। किन्तु वास्तविक उन्नति वाषू हरिश्चन्द्रके जमानेमें ही हुई। भारतेन्दुजीने प्रारम्भमें "कवि बचन सुधा"नामक एक मासिक पत्र निकाला। सन् १८६८ मे इस पत्रका पहिला अङ्क सामने आया। "कवि वचन-सुभा"में पहिले प्राचीन कवियोंकी कविताएं प्रकाशित होती थीं। धीरे-धीरे भारतेन्दु वावूका ध्यान गद्यकी ओर गया और उन्होंने अपने पत्रमें गद्यको भी स्थान देना शुरू किया और उसे मासिकसे क्रमशः पाक्षिक और अन्तमे साप्ता-हिक समाचार-पत्र बना दिया। इस पत्रमें राजनीति, समाज शास्त्र, साहित्य आदि विषयोपर लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्रके तीन साल बाद अलमोड़ासे "अलमोड़ा-सामाचार" नामक एक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ । यह पहिलेसे ही साप्ताहिक रूपमे सामने आया। इसके बाद सन् १८७२ ईसवीमें वॉकीपुरसे "विहार-वन्धु" नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशनमें प० केशवराम भट्ट और पं॰ साधोराम भट्टका उद्योग विशेष उल्लेखनीय है। इन पत्रोंके अतिरिक्त स्व॰ ठाला श्रीनिवास दासके प्रयत्नसे दिहीसे "सत्याद्र्य" नामका पत्र सन् १८७४ में निकला। सन् १८७६ में अलीगढ़से वावू तोताराम दमिक प्रयत्नसे "भारत-वन्धु" नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ।

और फिर धोरे-धोरे नवीन प्रगालीके समानार-पत्रोका प्रानुभांत हुआ। "मिश-विलास", "भारत मिश", "मार सुधानिवि" 'डिवित्रका' आदि क्षेत्र समा-चार-पत्र सामने आये और इस समय तो समाचार-पत्रोंकी आवश्यक्ताने अधिक भरमार है।

'आवस्पातासे अिवक' पहनेमे अभिप्राय बहुत कुछ बेगा हो है जैंगा कि प्रथम सम्पादक सम्मेलनके सुयोग्य सभापित प॰ वात्र्यव विण्य पराउक्तने अपने भाषणमे एक स्थानपर व्यक्त िया 'गा। वास्त्रवमे हिन्दी जनता समान्वार-पत्रों के लाभोका अनुभव नहीं कर रही। उसे उनकी आप्यवस्ता प्रतीत नहीं होती। किन्तु समाचार-पत्रों कि प्रकारमें जार्वस्ती उपके सर महे जाते हैं। और उसे समाचार-पत्रोंकी महत्ता अनुभव करायी जाती है। इसीलिए 'आवस्यक्तासे अधिक' भरमारका जिक किया जाता है। वसे तो भारतवर्ष जें से विशाल देशके लिये और हिन्दी जैंनी व्यापक भाषाके लिए इससे कई गुने अधिक समाचार-पत्र भी हों तो भी थोड़े ही सिद्ध होंगे। आवस्यकतासे अधिक भरमार कहनेमे एक अभिप्राय यह भी है कि हिन्दीमें कुछ इने-गिने समाचार-पत्र ही ऐसे हों, जो देशके लिये हितकर तथा आवस्यक सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा अविकाशमें अनावस्यक समाचार-पत्रोंकी भरमार है।

इस कथनसे मतलव यह नहीं है, कि हिन्दीमें ऐसे समाचार-पत्र हे ही नहीं, जो देशकी वलशाली सम्पत्ति हो। इसके प्रतिकृल वात यह है, कि हिन्दीमें कई ऐसे पत्र हैं, जो किसी भी भाषाके उचकोटिके पत्रोसे मुकाविला कर सकते हैं। दैनिक पत्रोमे हिन्दुस्तान, अर्जुन, प्रताप, भारत, आज, विश्वमित्र, आदि, साप्ता-हिक पत्रोमे सैनिक, प्रताप, नवशक्ति, कर्मवीर, नव राजस्थान अदि, तथा मासिक पत्रोमे विशाल मारत विश्वमित्र, सरस्वती, माधुरी आदि ऐसे ही उचकोटिके पत्रोकी गणनामे गिने जाने योग्य हें, इन पत्रोंके अतिरिक्त और भी अनेक पत्रिकाएं हैं जो अपने-अपने दक्षसे देश और जातिकी सेवाएं कर रही हैं।

प्रारम्भकालमें हिन्दीके समाचार-पत्रोंमें प्रायः साहित्यिक चर्चा रहती थी। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जनताकी प्रवृत्ति भिन्न-मिन्न दिशाओंकी ओर मुडी, त्यों-त्यों अन्यान्य विषयोंका भी प्रवेश होने लगा। अब यह स्थिति आ गई है कि जनताकी भिन्न-भिन्न रुचियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समाचार-पत्र कई विभिन्न विषयोंको अपनी-अपनी विभिन्न नीतियोंके साथ प्रकाशित करते हैं। साहित्य, राजनीति, धर्म, मनोरज्जन, देशी-राज्य, खोज, स्त्री, वालक, ब्यापार, सिनेमा आदि अनेक बिषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र अलग-अलग प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक पत्रोंमें विशाल-भारत, सरस्त्रती, माधुरी, विश्वमित्र, सुधा आदि पत्र, धार्मिक पत्रोंमें आर्य-मित्र, भारत-मित्र, वीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रोंमें आज, नवशक्ति, प्रताप, सैनिक आदि पत्र हैं। इस श्रेणीके पत्रोंमे प्रभाका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय था। मासिक पत्रोंमें राजनीतिकी वही एक पत्रिका थी। उसके वन्द हो जानेसे हिन्दी ससारकी वड़ी हानि हुई है। मनोरजन-सम्बन्धी पत्रोंमें मदारी, हिन्दू-पञ्च आदि पत्र, देशी राज्योंके सम्बन्धमें राजस्थान, जयाजी प्रताप आदि पत्र, खोज-सम्बन्धी पत्रोंमें नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका आदि पत्र, स्त्रियोपयोगी पत्रोंमें सहेली आदि, वालोपयोगी पत्रोंमें वाल-सखा, वालक, शिशु, खिलौना, बानर, आदि, सिनेमा-सम्बंधी पत्रोंमें चित्रपट, सिनेमा-संसार आदि पत्र विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। इन पत्रोंमें अपने निश्चित विषयको अधिक स्थान मिलता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समाचार-पत्र हैं, जो केवल व्यावसायिक हैं, जिनमें केवल व्यापार-व्यवसायकी वातें ही स्थान पाती हैं।

इन भेदों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों के और भी कई भेद हो गए हैं। यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि समाचार-पत्रों का राजनीतिक प्रगतिसे वहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। इसके कारण समाचार-पत्र दो स्पष्ट श्रेणियों में विभक्त हो गये हैं। एक निष्पक्ष समाचार-पत्रों की श्रेणी है और दूसरी दल-बन्दीवालों की। राजनीतिक जगतमें मत-भेद होने के कारण दल-बन्दियाँ होने लगी। तब प्रत्येक दलको अपने मतके प्रचारके लिये भीर देशमें अपने शतुमूल बातावरण तयार करनेके लिए नमाचार-पत्रोंकी आयस्य ना परी और प्रायः प्रत्येक दलने अपना एक मुरा-पत्र प्रकाशित किया। इस प्रकारके प्रचारक पत्र अनेक भाषाओंमें प्रकाशित हुए। हिन्दोंमें भी वे समान नपमें प्रकाशित हुए। दल-विशेषका समर्थन करनेके लिए कुछ तो नये पत्र निकले और कुछ पुराने पत्र ही उसका समर्थन करते-करते उनके मुरा-पत्र बन गये। अब तो दलबन्दीका रोग इतना बढ गया है कि बहुत ही कम समाचार-पत्र इस रोगसे मुक्त रह पाये हैं। और निष्पक्ष समाचार-पत्रोंको सख्या चुछ इनी-निनी ही रह गई है। राजनीतिक-दलबन्दियोंके अतिरिक्त धार्मिक, साहित्यिक आदि और भी कई दलबन्दियां हैं और उनके समर्थनमें भी हिन्दीमें अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रोंके कई भेद हो गये हैं।

इन भेदोंसे रामाचार-पत्र-सरारको नुकसान ही हुआ हो, यह बात नहीं है। दलबन्दीके दल-दलमें फँसे रहनेपर भी कई समाचार-पत्र अन्य सब बातोंमें यथोचित सामग्री जुटानेमें कोई कोर-कसर नहीं रराते। इस प्रकार सामृहिक-हपसे समाचार-पत्रोंकी उन्नित ही हुई है। अब भी ज्यो-ज्यों लोग सामाजिक आवश्यकताओं और नथे-नथे आविष्कारोंसे परिचित होते जाते हैं, त्यो-त्यों समाचार-पत्रोंमें नथे-नथे सुधार होते जाते हैं। सबसे पहिले समाचार-पत्र हलके काराजपर लीथो आदिको छपाईसे बहुत मामूली ढगसे प्रकाशित होते थे। धीरे-धीरे छापेखानोंके टाइपसे छापे जाने लगे और उनमें अच्छा कागज लगाया जाने लगा। सुन्दरता, छपाई-सफाई आदिकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट हुआ और पत्र-स्वालक उसकी पूर्तिके लिये आगे आये। इस सम्बन्धमें यद्यपि सरस्वतीके प्रकाशनके साथ-ही लोगोंकी प्रश्नित हो चली थी तथापि माधुरीके प्रकाशनसे इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जबसे यह पत्रिका सज-धजके साथ प्रकाशित हुई, तबसे इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पत्रोंमे और सुधार भी हुए। कुछ समाचार-पत्रोंने पाठकोंकी जानकारी बढ़ानेके विचारसे,

कुछने उनके मनोरजनके विचारसे और कुछने दूसरोकी देखा-देखी ही धीरे-धीरे पत्रोंमें चित्र, कारटून आदि देना शुरू किया। यह भी पत्रोंकी उन्नतिका एक अग हुआ। इस समय हिन्दीके मासिक और साप्ताहिक पत्रोमें तो प्रायः सभी सचित्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी दैनिक पत्र भी समय-समयपर चित्र और कारट्न प्रकाशित किया करते हैं। इतना होते हुए भी पत्रोंकी कीमत कम रखनेकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। पहिले साप्ताहिक-पत्रोंकी कोमत बहुत अधिक होती थी। छोटे-छोटे और खराव काग्रजोपर छपे हुए पत्रोंकी कीमत भी छः-छः सात-सात रुपया रक्खी जाती थी। इसीलिये श्रीराधाकृष्ण दासजीको अपनी पुस्तकमें समाचार-पत्रोंके मूल्यकी अधिकताकी शिकायत करनी पड़ी थी। किन्तु इस समय यह बात नहीं। अव छपाई, कागज, सफाई आदि सुधारोंके साथ-साथ कीमत भी कम रहती है। भारतवर्ष जैसे दीन देशके लिए कीमतका कम होना बहुत वडी बात है। प्रसन्नताकी वात है कि समाचार-पत्र सव प्रकार उपयोगी बननेके लिए आगे वढ रहे हैं। इनमेंसे अनेक अपने उद्देश्यमें सफल भी हो रहे हैं। फिर भी अभी आगे बढ़नेकी जरूरत है। हिन्दी-भाषी-जनतामें समाचार जाननेकी उत्सुकता अभी पर्याप्त परिमाणमें जायत नही हुई। इसिलए इस वातकी भी आवस्यकता है, कि समाचार-पत्र जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक आकर्षक और उपयोगी वनाये जायँ।

## समाचार-पत्र

( पर्यालोचना )

जब समाचार-पत्र न थे, तब हमें उनकी आवश्यकता भी प्रतीत न होती थी। उस समय हमारी दुनिया हो दूसरी थी। किन्तु अब समाचार-पत्रोंके लाभका हमें चसका लग गया है, इसलिए अब उनके बिना हमारा गुज़र नहीं होता। यह बात ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायंगे, त्यों-त्यों सत्यतर होती जायगी। जितनी आवश्यकता हम आज प्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे अधिक आवश्यकता प्रतीत करने लगेंगे। जहां—पाञ्चात्य देशोंमें और पौर्वात्य स्वतन्न देशोंमें भी—समाचार-पत्रोंका चसका लग गया है, वहां यह दशा हो भी रही है। हमारे जीवनका प्रवाह हो कुछ ऐसे रुखसे वह रहा है कि बिना समाचार-पत्रोंके काम

ही नहीं चलेगा। अभी तो हम समाचार-पत्रोंको केवल सुविधा या मनोरज्ञन और कभी-कभी विलासिताके लिए चाहते हैं; किन्तु आगे चलकर वह समय आनेवाला है, जब वे हमारे जीवनके आवस्यक अङ्ग हो जायँगे।

समाचार-पत्रोंका कार्य बहुत व्यापक है। भिन्न-भिन्न मनुष्योंके लिए, भिन्न-भिन्न प्रकारके सामान, उन्हें तैयार करने पड़ते हैं। जो लोग जिस बातको पसन्द करते हैं, वे उसका प्रतिबिंव समाचार-पत्रोमें पाते हैं। समाचार, साहित्य-चर्चा, कविता, मनोरञ्जन, सगीत आदि नाना प्रकारके विषयोंका प्रवेश समाचार-पत्रोंमें रहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनद्वारा भी समाजका बड़ा हित किया जाता है। बेकार लोग इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि वे अमुक-अमुक योग्यता रखते हैं और काम चाहते हैं, काम प्राप्त कर सकते हैं; रोज़गार, व्यापार, कल-कारखाना और दपतरवाळे इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि उन्हें असुक-असुक योग्यताका आदमी काम करनेके लिए चाहिए, नौकर प्राप्त कर सकते हैं; किसी चीज़के चाहनेवाले उस चीज़के सबधका विज्ञापन देकर यह मालूस कर सकते हैं कि वह चीज़ कहाँपर, किस भावसे और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और बेचनेवाले अपनी चीजका विज्ञापन देकर उसकी तरफ जनताको आकर्षित कर सकते हैं, और उसकी विकीका पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार प्राय: प्रत्येक दृष्टिसे समाचार-पत्र सर्वसाधारणकी सेवा करते हैं। वे समाचार-संग्रह करके जनताको देशकी और संसारकी घटनाओंसे परिचित कराते हैं, अपने विचार प्रकटकर घटना विशेषसे देशपर पड़नेवाले प्रभावका बोध कराते हैं, और विज्ञापन देकर व्यापार और बेकारी आदिकी असुविधाएँ कम करते हैं।

समाचार-पत्र-प्रकाशन एक व्यापार है। एक व्यापारके लिये जिन-जिन वातोकी ज़रूरत पड़ती है, वे सब इसमें भी ज़रूरी होती हैं। प्राहकोंकी सख्या बहाना, विज्ञापन प्राप्त करनेकी कोशिश करना, स्वयं अपना विज्ञापन करना, नौकर-चाकर रखना, वाक्रायदा खरीद-फरोख्त करना आदि प्रायः समस्त व्यापार-सम्बन्धी वातें इसमें आती हैं। फिर भी अभी यह नितांत व्यापारिक-रूपमें नहीं आया। रुख उन तरफ ज़रूर है। अभी तो जो लोग इन व्यापारको वर्रत हैं। वे प्रत्यक्ष धनोपार्जनकी दृष्टिसे नहीं करते। उनके हृदयमे यह भाव यदि रहता भी है, तो बहुत-कुछ अप्रयक्ष रूपमे रहता है। रिन्तु, कुछ डदाहरण छो उत्तर जहां शुद्ध देश-भक्ति, समाज अथा साहित्य-नेवाके भावने पत्र निकाले जाते हैं, अन्यत्र अविकासमें स्वार्व-भाव रहता अवस्य हैं, फिर वह अप्रत्यत ही क्यों न हो। यह भाव दिनोंदिन उत्तति कर रता है और वह समय शीघ्र ही आनेवाला है, जन यह क्तम द्युद ब्यापारकी दृष्टिसे निया जायगा और वहे-बरे व्यापारी, सपादक और रिपोर्टर आदि नौबर रखकर उन व्यापार रा सचालन करेंगे। उस समय आपसकी प्रतिद्वन्दिता बढ़ेगी और एक समाचार-पप्र दूसरेसे कम क्रीमतपर अधिक सुविधाएँ देने का प्रयत्न करेगा। किन्तु साथ-ही-साथ सपादकोकी स्वतत्रता घटकर प्रवधकोंका प्रभाव बढ़ेगा । यह अवस्था वेशके लिए आशीर्वाद सिद्ध होगी या अभिशाप, इस सम्बन्धमे यदि समयकी गति-विधि से कुछ अनुमान कर सकना सभव हो, तो यह स्पष्ट दिरालाई पढ़ रहा है कि समाचार-पत्रॉपर पूँ जीपतियोंका शासन होगा और वे अपने तुच्छ-स्यार्थके अनुसार देशकी इस विशाल-विभृतिका सदुपयोग या दुरुपयोग सव-कुछ करनेमे तनिक भी आगा-पीछा न करेंगे। स्वतंत्र विचारवाले पत्र धनाभावके कारण उनका मुकाविला न कर सकेंगे। पूँजीपतियोंके पत्र विदया छपे, कटे साफ कागज़ और सुन्दर टाइपवाले होंगे, उनके मुकाविलेमें कम सज-धजके समाचार-पत्रोकी पूछ न होगी, ध्मीर स्वतत्र-सपादक उतना धन लगा न सर्केंगे कि उतनी ही या उससे अधिक सज-धजके पत्र निकालें । इन सव वातोंका परिणाम यह होगा कि वे समाचार-पत्र निकाल ही न सर्केंगे और पूँजीपति निष्कटक राज्य करेंगे। समाचार-पत्रोंमे पूंजीपतियोंका हाथ दिनोंदिन बढता जा रहा है। अभीसे यह दशा आ गई है कि यदि कोई पत्र किसी पूजीपतिके विरुद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदिका मोह दिखाकर वशमें करनेकी कोशिश की जाती है और अनेक समाचार-पत्र इस प्रकार पूंजीपतियों की हाँ-मे-हाँ मिलाने भी लगते हैं। किन्तु अभी स्वतंत्र विचारवाले

स्वतंत्र-सम्पादक और उनके स्वतंत्र-पत्र मौजूद हैं, इनपर अभी पूजीपितयोंका जादू असर नहीं करता। किन्तु उस समय जन पत्रोंके पूर्ण स्वामी भी पूजीपित ही होंगे, तब कौन उनके खिलाफ कुछ लिखनेकी हिम्मत कर सकेगा? इस सम्बन्धमें देशके हितचिंतकों और स्वतंत्र-संपादन-कलाके समर्थकोंको अभीसे सतर्क और सावधान रहनेकी आवश्यकता है।

देशके जीवनमें समाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊँचा है । वे जैसा चाहें जनताको उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनकी इसी प्रभावगालिताका अनुभवकर कोई विदेशी राष्ट्र आजकल जब किसी दूसरे देशपर अपना शासनाधिकार जमाने-की कोशिश करता है, तव वहाँके समाचार-पत्रोंको दवानेका सबसे पहिले प्रयत्न करता है। भारतवर्षमे यह प्रत्यक्ष रूपसे हो रहा है। पिछटे यूरोपीय महा-समरके समय दुक्मनोंको हरानेसे अधिक समाचार-पत्रींको कावूमे रखनेका प्रयत्न किया जाता था। समाचार-पत्रोंके प्रभावसे वड़े-वड़े सत्ताधारी कांपा करते हैं। भारतवंप-जैसे देशमें तो, जहांपर जन-साधारणमे न्यायान्याय, कर्तव्याकर्तव्य और सत्यासत्यके विवेचनका अभ्यास नहीं हैं, अगिक्षाके कारण जहांके मनुष्य लिखी हुई वातीपर ब्रह्माके वाक्योंसे अधिक विश्वास कर छेते हैं, जहाँ अपने-आप किसी समस्यापर कुछ सोच सकना पहाड़ दिखलाई पड़ता है, समाचार-पत्रोंका प्रभाव और भी अधिक पड़ता है। परन्तु विभिन्न कारणोंसे (कारणोंका उल्लेख आगे वित्री अध्यायमें विस्तारपूर्वक किया गया है ) पाठकोंकी संख्या कम होनेके कारण इस प्रभावका प्रत्यन प्रदर्भन बहुत कम हो पाता है। फिर भी इन वातोंका द्यासा हत्र्य चुनाव आदिके अवसरोंपर टेव्हेनेमें आता है। समाचार-पत्रों और परनोंद्वारा जनताम वपने-अपने पक्षके छोग अपनी-अपनी वार्ते प्रकाशित करते हैं। जननामी मति उपाँडोल होती रत्ती है और उन्नके लिए यह निर्णय कर मण्या पठिन हो जाता है कि जिपसे श्रेय देना चाहिने. जिनले नहीं। चुनाव-वा रख प्रोरेनी मरे नाल आया ही बरता है। इनने अलाना और भी ानसर एंसे देखनेने आते हैं जब मनाचार-पत्रीके प्रभावण प्रस्का अन

है। 'रंगीला-रस्ल' के मामलेंग पजाबके समाचार-पत्रोंने जनतामें जो उत्तेजना पदा कर दी, वह अभी थोंदे ही दिनकी घटना है और नमानार-पत्रोंकी प्रभाव-सालिताका ज्वलत उदाहरण है।

भिन-भिन्न सस्याओंका विकास करनेमें भी समाचार-पत्रोंसे पड़ी महायता मिलती है। समाचार-पत्रोंद्वारा उस सस्थाके कार्य-क्रमका वर्णन करके उसके किये हुए कामोंका विज्ञापन करके, उसके रोचक और उनयोगी उद्देशोंका प्रचार करके वड़ी उनति की जा सकती है। इसीलिये प्रायः यह देखनेमें भाता है कि प्रत्येक महत्त्व-पूर्ण-संस्था अपना एक मुखपत्र भी रसती है।

लोक्तत्रके इस ज़मानेमं जब प्रत्येक नेता या जागरको जन-साधारणका मत अपने पद्ममें करनेकी ज़ररत रहती है, समानार-पत्रोंकी आवश्यरता और भी वडी हुई है। शासक या नेता समाचार-पत्रोंद्वारा अपनी नीतिका उन्हेंसकर जनताको अपनी कार्य-प्रणाली और अपने उद्देशोंसे परिचित कराता रहता है और इम प्रकार अपने काम समभने और उनकी दाद देनेका जनताको मीका देता है। यह बात तो हुई शासक या नेताकी दृष्टिसे समाचार-पत्रोंकी आवश्यक्ताके सम्बन्धकी, दूसरी ओर शासित या जन-साधारणकी दृष्टिसे भी समाचार-पत्रोंकी उपयोगिता होती है। वे जानना चाहते हैं कि अमुक शासक या अमुक नेता हमारे हिताहितके सम्बन्धमें क्या कर रहा है। यदि वह कार्य अनुकूल प्रतीत हुआ, तो उसकी प्रशसा करके उसकी उत्साहित करनेका प्रयत्न किया जाता है और यदि कार्मोमें प्रतिकूलता हुई तो समाचार-पत्रोंद्वारा ही यथावत् आलोचना करके उन्हें अपनी गति-विधि सुधारनेका अवसर दिया जाता है।

समाचार-पत्र लोक-शिक्षणका एक प्रधान साधन होते हैं। बहे-से-बड़ा प्रोफेसर या अध्यापक उतनी जन-सख्याको शिक्षा नहीं दे सकता, जितनी बड़ी जन-सख्याको समाचार-पत्र शिक्षा दे सकते हैं। उनके शिक्षणकी रीति भी विचित्र होती है। वे जिस मतके प्रतिपादक हुए, उस मतसे सहानुभूति उत्पन्न

ेवाे समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकारके न हुए, तो उन्हें

ऐसी भाषामें और इस प्रकार लिखकर कि वे वैसे हो जाय, जनतामें अपने प्रतिपाद्य विषयका प्रचार करते हैं। उनका शिक्षाका साधन होना एक और प्रकारसे भी सिद्ध होता है। भिन्न-भिन्न विचारवाले समाचार-पत्र एक ही विषयको विभिन्न रूपसे सामने लाकर उपस्थित करते हैं। एक ही सम्वन्धमें कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। पाठक दोनों विचारोंको पढते हैं, वे थोड़ी देरके लिये चकरमें पड़ जाते हैं। उन्हें दोनों मतवालोंकी वार्तोंमें तथ्य मालस होता है। किसको मानें, किसको न मानें; यह सवाल उनके लिए वड़ा टेढा हो जाता है, वे एक उलमानमे पड़ जाते हैं। उलमानमें पड़कर स्वभावतः वे एक निर्णयपर पहुँ चनेकी कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उनमें विवेक-शक्ति उत्पन्न होती है। यह तो हुई अप्रत्यक्षरूपसे लोक-शिक्षणके प्रयत्नकी वात, इसके अतिरिक्त 'सम्पादकीय-कालमों' में अपने विचार प्रकटकर और कभी-कभी तिद्वपयक समाचार और विज्ञापन छापकर वे प्रत्यक्ष रूपसे भी लोक-शिक्षणका काम करते हैं। किसी विषयको आगे वढानेके लिए वे इन तीनों प्रकारोंसे—समाचार देना, विचार प्रकट करना, और विज्ञापन देना-काम लेते हैं। समाचार-पत्र प्रायः इन्हीं तीन प्रकारोंसे लोक-शिक्षण और प्रचार-कार्य करते हैं।

समाचार-पत्रोंका एक महत्व-पूर्ण कार्य यह भी होता है कि वे एक समाज, सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रकी जनताको दूसरे समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्रकी वातोंसे परिचित कराते रहते हैं। समाचार-पत्र अन्तर्समाज, अन्तर्सरमा या अन्तर्देशीय-सम्बन्ध स्थापित करनेमें एक सम्मेळन-सूत्रका काम देते हैं। एक स्थानपर चेंठे-चेंठे हम सारे ससारकी बातें उन्होंके जरिए जान देते हैं। कौन समाज, या कौन देश किम दिशामें क्या कर रहा है, उसके उस कृत्यका क्या परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कहांतक कर सकते हैं, और उमके करनेसे कहांतक लाम उठा सकते हैं, उसे परिस्थितियोंकी कौन-सी अनुक्रकता प्राप्त है, वह हमें भी किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, आदि बातें समाचार-पत्र हमें बनातें हैं, और उनका झान प्राप्तकर हम अपने निस्तार और अपनी उन्नितशा प्रयत्न

करते हैं। सच पृष्टिए, तो इमारी पर्तमान जागृतिका बद्त अयिक श्रेय समाचार-पत्रोंको है। यदि प्रचार और लोक-शिदणका यह साधन हमें प्राप्त न होता, तो हमारी पर्तमान जागृतिकी यह गति क्वापि न होती।

समाचार-पत्र जनताने प्रतिनिधि हैं। जनता उनके द्वारा अपने मनोमानोको, अपनी शिकायतोंको और अपने प्रश्नसा और एत्रजता आदिके भानोंको व्यक्त करके सम्यन्धित लोगोंसे अपेदित कार्यनादीको आजा और प्रार्थना करती है। प्रत्येक विचार और प्रत्येक श्रेणीके व्यक्ति इस प्रकार समाचार-पत्रोका उपयोग कर सकते हैं, और करते भी हैं। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिसे देखनेसे समाचार-पत्र एक प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण सस्या सिद्ध होते हैं।

किन्तु जहाँ इन्होंने यह महत्ता और प्रभावशालिता प्राप्त की है, वहाँ इनका उत्तरदायित्व भी वढ़ गया है। यह स्वभावितद्ध और सर्वमान्य बात है कि जो जितना अधिक कँ चा और महान् होता है, उमका उत्तरदायित्व भी उतना ही कँचा और उतना ही महान् होता है। समाचार-पत्रोंको अपने इस महान् उत्तरदायित्वका सदा ध्यान रखना चाहिये। जिस विषयमें जो विचार वे प्रकट करें, उनमें काफी विवेक-चुद्धि, जागरुकता, सनाई, ईमानदारी और नेकनीयती होनी चाहिए। और जो बातें कही जायं, वे साफ-साफ सबकी समम्ममें आने-वाली स्पष्ट-भाषामें कही जानी चाहिए। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक विषयपर वे अपने विचार निश्चित कर लें और फिर उन निश्चित विचारोंके अनुसार जनताको आगे वढानेका साधुतापूर्ण सतत प्रयल करें। इस सम्बन्धमें साधारणतया तीन प्रकारकी नीति बरती जाती है। किसी विषयपर मनुष्योंके प्रायः तीन सिद्धान्त होते हैं। एक यह कि पुरानी बातोका आंख मूँदकर समर्थन किया जाय, और वर्तमान रीति-रिवाजको पुराने ढंगमे परिवर्तित कर दिया जाय, दूसरे यह कि समयके अनुसार जो कुछ बरता जा रहा है, उसकी अवाधित रूपसे चलने दिया जाय उसमें किसी प्रकारका संशोधन एव परिवर्तन न किया जाब, भौर तीसरे यह कि वर्तमान रीति-रिवाजको नये हाँ चेमें डाल दिया जाय।

परिवतन चाहनेवाले लोगांकी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो वह श्रेणी, जो धीरे-धीरे परिवतन चाहती है और दूसरी वह जो एक क्रांति करके वर्तमान वातावरणको एकवारगी नष्ट-भ्रष्टकर उसमें एक विचित्र परिवर्तन कर डालना चाहती है। ये दोनों श्रेणियाँ उपर्यक्त प्रथम और तृतीय दोनो सिद्धान्तोंके मानने-वाले मनुष्योंमें हो सकती हैं। समाचार-पत्रोंको इन्हीं सिद्धान्तों और नीतियोंमेंसे एक-न-एक सिद्धान्त और नीति पसंद करके उसीके अनुसार अपने विचार-प्रवाहकी गति मोड़ना चाहिये। इस सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि समाचार-पत्र इन सिद्धान्तों मेंसे जिनको ठीक समन्ते उनको सभी बातों में प्रयुक्त करें। विलकुल स्वाभाविक है कि किसी एक विषयमें वे एक सिद्धान्तके पक्षपाती हों और किसी दूसरे विषयमें किसी दूसरे सिद्धान्तके। इसमें कोई ऐब नहीं कि राजनीतिक मामलोंमें एक पत्र नवीन ढंगके परिवर्तनके लिए क्रांति कर देनेके सिद्धान्तका पक्षपाती हो और वही धार्मिक मामलोंमें पुरानी लकीर-का-फकीर वनकर काम करना पसन्द करता हो। ये दोनों भावनाए साथ-साथ काम कर सकती हैं। किन्तु एक ही विषयमें कभी कुछ और कभी कुछ विचार रखना कीई मूल्य नहीं रखता। इसिलये समाचार-पत्रोंको एक निश्चित सिद्धान्तके अनुसार ही आगे बढना चाहिए, और अपने विचारोंमे सदैव समता कायम रखनी चाहिए। इसके लिए यह आवस्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषयके पहिलेके लेखसे उसका मिलानकर देख लिया जाय कि दोनों लेखोंके विचारोंमें कोई खटकनेवाला भन्तर तो नहीं आ गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारोंमें परिवर्तन करते रहनेसे पत्रको जनतामें अधिक आदर नहीं प्राप्त होता। एक पत्रका कभी कुछ और कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति अरुचि और अश्रद्धा उत्पन्न कर देता है। इस सम्बन्धमें समाचार-पत्र और नेताओंकी बात एक-सी हीती है। दोनोंके लिए बराबर विचारोंका बदलते रहना अहितकर है।

समाचार-पत्रोंके विविध कार्योंकी गणना इतने ही से समाप्त नहीं हो जाती। समाचार देना, अपने विचार प्रकट करना और व्यापारकी सूचनाएँ देना उनके काम अवस्य हैं, फिन्तु ये काम किसी दूसरे अन्तर्हित टह स्वीत साधन-मात्र हैं। यह अन्तर्हित उदेश्य भिज-भिन्न समानार-पर्जीकी नीतिक अनुमार भिन्न-भिन्न होता है। यदि पत्र किसी दल-निशेषमा होता है या उसका सम्बन्ध निगी विशेष समुदायसे होता है, तो वह उपयुंक तीनों प्रशरींसे-रमानार-विचार-विज्ञापन हारा—अपने उस दल या समुदायका हित-सायन करता है और यदि पत्र स्वतन्न-विचारका हुआ, तो यह समिटित्यमें देश या राष्ट्रके हितका स्थाल रखना है और हर प्रकारसे उनका ट्ति-साधन करता है। निगय निपय और नमुदायसे सम्बन्ध ररानेवाले पत्र ( सकीर्ण साम्प्रशयिक भाजवाले ) केवल नाम-मात्रके पत्र होते हैं। एक दृष्टिमे विचार करनेपर ये समाचार-पत्र माने जा सनते हैं, विन्तु व्सरी दिखे वे समाचार-पत्रकी गणनामे भी नहीं आ सस्ते। वास्तविक समाचार-पत्र तो स्वतत्र-विचारवाले, समिटिहपसे देश या राष्ट्रपर न्योछानर होनेवाले समाचार-पत्र ही होते हैं। स्वतन्त्र-समाचार-पत्र देशकी भिन्न-भिन समस्याऑपर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र सामुदायिक या एकटेशिक समाचार-पत्रोंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत और विशाल होता है। उम समय तो उनका कार्य और भी विशाल हो जाता है, जब वे किसी आन्दोलनका नेतृत्व प्रहण करते हैं। ऐसे अवसरॉपर जब समाचार-पत्र शहा-नाद करते हुए आगे बहते हैं, तव उनका रौद्र और शाकरीय-रूप देराते ही वनता है। उनके नेतृत्वके प्रभावका मुकावला वड़े-वड़े नेता नहीं कर सकते। जिस आन्दोलनको वे उठाते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कभी-कभी अपने विज्ञापनोसे भी वे जनता के एदय में आन्दोलन सम्बन्धी वातें ठूँस ठूँ सकर भर देते हैं, जिससे स्वतः ही उसके इदयमें आन्दोलनकी ओर प्रश्ति उत्पन्न हो जाती है। किन्तु यह दु खकी वात है कि हिन्दीके अधिकाश समाचारपत्र इस कामकी ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकाशर्मे माल्म यह होता है कि वे समाचार दे देने और किसी विषयपर सम्पादकीय लेटा लिख देनेमे ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री सममते हैं। बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी

आन्दोलनको आगे बड़ानेके लिए एक नेताकी भांति बड़ते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका कारण समाचारपत्र विषयक कर्तव्य-ज्ञानकी कमी है। हमारे समाचारपत्रोंका वयस्सधिकाल है। अभी उनमें प्रौढ़ावस्था नहीं आई। वे निहहे ज्य होकर भटक रहे हैं। किन्तु कुछ व्याकुलता अवस्थ है। किसी चीज़ की खोजमें हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि वह चीज़ क्या है? इसीलिए वे इस महत्तर और गुस्तर कार्यको ओर (किसी आन्दोलनका नेतृत्व प्रहण करनेकी ओर) प्रवृत्त नहीं होते।

समाचारपत्रोंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। समाचार दे देने, विचार प्रकट कर देने, व्यापार सम्बन्धी सूचनाएँ दे देने और किसी आन्दोलनका नेतृत्व ब्रहण कर लेनेके बाद भी उनके कार्यक्षेत्रकी सीमा पूरी नहीं हो जाती। उनके अनेक कार्य फिर भी वाकी रह जाते हैं। वे कार्य हैं समा जके वास्तविक रूपका प्रदर्शन करना, समाजके गुण-दोषोंका विवेचन करना, उसके लिए सुधार-मार्ग प्रदर्शित करना और इन सब वातोंमे अधिकसे अधिक मनोरज्जक ढगसे काम लेना। हिन्दी-पत्रोके लिए मनोरजन पर विशेष रूपसे ध्यान रखनेकी इसलिए आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषी जनतामे अभी गहन समस्याओं पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेका अभ्यास नहीं है। उसके लिए तो मनोरज्जक दङ्गसे विपय का विश्लेषण करना ही कुछ आकर्षक हो सकता है। निरद्देश होकर समाचार दे देना या विचार प्रकट कर देना समाचारपत्रोंका कार्य नहीं है। उनका वास्त-विक कार्य तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे टक्ससे समाचार प्रकाशित करें जिससे वे युराइयां सुधरें और अच्छाइयोंको अधिक श्रोत्साहन मिले। उनके सम्पादकीय विचार ऐसे होने चाहिए जिनमे समाजके गुण-दोषींका पूरा-पूरा विवेचन हो और समाजको सुधारनेका रास्ता मिले। ये वातें समाचार पत्रकी खास वातें हैं। इन पर जितना ही अधिक घ्यान दिया जायगा, समाचारपत्र देशके लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध होंने । समाचारपत्रों को ईमानदारी और सची समाज-सेवाके भावसे प्रोरित होकर जो कुछ।

हो, लिराना चाहिए। उन मम्बन्धमें अपनी प्रतिष्टाका सदा स्मरण रन्यना चाहिए। जनताका जिस समाचारपत्र पर जितना विश्वान होगा, वह समाचारपत्र जनती ही अधिक उपति कर सकेगा। उनके प्रतिकृत अपनी प्रतिष्टा, गांधु समाज-सेवा और विश्वानपात्रताका ममुचित म्मरण न रन्यकर यदि प्रमाद और असावधानी की गई, तो समाचारपत्रों को स्वयं जो भगा लगेगा, वह तो लगेगा ही उसके अलाव देशको भी आधात पहुंचनेका सदा भय रहेगा।

यह प्रयन्नताकी वात है कि समाचारपत्रोंकी और जननाकी हिन अविकाधिक पढ़ रही है और जिस परिमाणमें इन रुचिकी नृद्धि होती है, उनी परिमाणमें समाचारपत्रोंका प्रभाव भी घडता जा रहा है। किन्तु इस बडते हुए प्रभावने कहीं-कहीं वड़े निन्दनीय ट्रासे अपना स्वार्थ-साधन किया जा रहा है। हो यह रहा है कि कोई धनियोंको किमी विशेष रहस्यके उदाटन की धमनी है दे कर और कोई किसी धनिककी मिय्या प्रशासा करके धन कमानेकी नीच नीति प्रहण कर रहे हैं। समाचारपत्रीके लिए यह अल्पन्त लजा और परितापकी बात है। किन्तु इतना ही नहीं होता। स्वार्थके पीछे अन्धे होकर कहीं-कहीं लोग अन्य उपायोंसे भी जनताको धोरा। देते और उन्हें ठगते हैं। वहाँ समाचारपत्रोंकी लिमिटेड कम्पनियाँ खोल कर हिस्सेदारोंको घोराा दिया जाता है और देश-सेवा की दुहाइयाँ देकर धूर्त और कपटी समाचारपत्र-संचालक पत्रकार-कलाको क्ल-कित करते हुए अपनी कुत्सित स्वार्थ-भावनाकी तृप्ति करते हैं! और कहीं यहां तक नीचता दिखायी जाती है कि पहिले तो इस आशयके विज्ञापन दिये जाते हैं कि हम अमुक पत्र निकालने जा रहे हैं और लोभ-लालचके लिए यह भी कहा जाता है कि उस पत्रका मूल्य यदि एक महीने या किसी अन्य अविधके अन्दर पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी मिल जायगा। मगर जब प्राहक लोग पेशगी मूल्य भेज देते हैं। तब उनके रुपये हजम कर लिये जाते हैं और उनके रुपयेके बदलेमें उन्हें कोई पत्र नहीं मिलता। कहीं-कहीं

संख्या देकर पत्र बन्द होनेकी घोषणा कर दी जाती है और कहीं वह

एकाध अङ्क भी सफाचटकर लिया जाता है !

समाचारपत्रोंके बढ़ते हुए प्रचारका एक परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों की नजर-अन्दाज वढ गयी है। अच्छे-अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी रुचि भी उन्नत हो गयी है और उन्हें घटिया माल पसन्द नहीं आता। लोग भिन्न-भिन्न विषयोंका समावेश करके, भाँति-भाँतिके चित्र और कार्ट्न दे-दे करके, अच्छे-अच्छे विशेषाक निकालकर, अच्छा कागज लगाकर, अच्छे टाइपमें छपाकर समाचारपत्रोंको देखने और पढ़नेमे रोचक बनानेका प्रयत्न करते हैं और फिर इस वातपर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयोके होते हुए भी पाठकोसे कम-से-कम मूल्य लिया जाय। उधर दूसरी ओर कर्मचारि-मण्डल बढ़ने लगा है। अब वह जमाना गया, जब एक सम्पादक ही सब काम कर लेता था। अव तो समाचार-पत्रके कार्यालयमें प्रवन्धक-विभागके अलावा सम्पादक उपसम्पादक, प्रफरीडर आदिका होना आवस्यक हो गया है। इन सव कर्मचा-रियोंको वेतनके अतिरिक्त समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि प्राप्त करनेके निमित्त आने-जानेका रेल-भाड़ा आदि भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र समाचार-समितियोंसे जो समाचार छेते हैं, उनके लिए भी उन्हें दाम टेने पड़ते हैं। इन सब चातोंसे समाचार-पत्रोंकी प्रतिद्वन्द्विता बहुत कीमती होगई है। वह समय वहुत शीघ्र आनेवाला है, (बहुत कुछ आ गया हैं ) जब समाचार-पत्र निकाल कर चला ले जाना कोई आसान काम न होगा। उसके लिए वहुत वडी धन-राशि लगानेकी आवश्यकता पड़ेगी और उसकी लगाकर भी पहिले कुछ दिन घाटेमें ही काम करना पड़ेगा। यह बात साधारण मनुष्योंकी शक्तिसे वाहरकी बात होगी। अभीसे प्रतिद्वन्द्वितामें अपने पत्रको सफलता-पूर्वक चला ले जानेके लिए मूल्यकी कमीपर यहाँ तक ध्यान रखा जाने लगा है कि मृत्य लागतकी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो उसे लागतसे क्म रखना पट़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि फिर काफी प्राहक-मख्या हो जानेपर भी समाचार-पत्रोंका चल निकलना सन्देहास्पद ही बना

रहेगा। जब मृत्य लागतसे कम रहेगा, तब कितने ही प्राह्य क्यों न हो जांय, उससे लाभ न उठाया जा सकेगा। लाभके लिये उन्हें विज्ञापनीं हा मुद्द देनना पड़ेगा। यदि विज्ञापन काफी तादादमें मिल गये, तब तो यनीमन, नहीं तो उलटा घाटा होगा और यदि सचालक पाटा बरटायन न कर सके, तो पत्र हे बन्द होने तक की नौबत आएगी। इस दशाके प्राटुर्भावका प्रारम्भ हो गया है।

वर्तमान दशामें समानार-पत्र निकालकर चला ले जानेको केवल दो म्र्गतें हैं। एक तो जनतामें समाचार-पत्रों के प्रति दतना प्रेम उत्पाद हो जाय कि व उन्हें खूब पढ़ें जौर उनके वास्तिक गुण-दोपको मममें के तल बाहिरी हप-का देराकर ही सुग्ध न हो जायें और दूसरे समालकोके पाम दतना धन हो कि वे पत्रको सुन्दरता और सजावट आदिके विचारसे आकर्षक और मनोमोहक बना सकें और इसके बाद भी कुछ दिनों तक घाटके साथ पत्रका प्रकाशन करते रह मकें। पहली दशा साधारण सामर्थ्यवाले उत्साही लोगोंके लिए भी अनुहल हो सक्ती है। यदि जनतामें उनके पत्रका आदर हो जाय, तो उन्हें लाभ हो सकेगा और इस लाभसे अच्छे-अच्छे लेतकोंको पुरस्कार आदि देकर व उपयोगी और सुन्दर लेख प्राप्त करके अपने पत्रको अधिक सुन्दर बना सकेंगे। दूसरी दशा केवल धनिकोंके लिए अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे किसी दशामें भी पुरस्कार आदिका प्रवन्ध करके प्रतिष्टित लेखकोंके लेटा प्राप्त कर सकेंगे और अपने पत्रको सुन्दर और उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु।

जपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रोंकी ओर जनताकी रुचि अधिकाधिक वढ़ रही है। इस वढ़ती हुई रुचिका परिणाम यह हो रहा है कि समाचार-पत्रों की सख्या भी वढ रही है। आगे चलकर इस सख्याके और भी वढ़नेकी सम्भावना है। इसका परिणाम यह होगा कि समाचार-पत्रोंकी विकीका क्षेत्र सकुचित होता जायगा। प्रत्येक स्थानसे पत्र निकलेंगे। स्थानीय हिताहितका जो विचार तत्स्थानीय परिस्थितिमें रहनेवाला पत्र प्रकट कर सकेगा वह दूसरा पत्र न कर सकेगा, और यदि वह परिश्रम करके वैसा करेगा भी, तो, उतनी जल्दी तो

वह वहाँकी जनताको किसी भी हालतमें समाचार न दे सकेगा, जितनी जल्दी तत्स्थानीय पत्र देगा। इसिलए स्वभावतः जनता स्थानीय पत्रकी ओर अधिक आकृष्ट होगी और दूर स्थानीय पत्रोंको ओर कम। इस प्रकार पत्रोंकी सीमा संकुचित होती जायगी। पत्रोंके अधिक प्रचारसे एक बात और भी होगी। वह यह कि प्रत्येक समाचार-पत्रको समाचार समितियोंसे समाचार लेने पढ़ेंगे। उस समय आज कलकी तरह केवल अक्ररेजी पत्रोंकी जूठन समेटनेसे काम न चलेगा। उस हालतमें केवल समाचारोंकी दृष्टिसे पत्रोमें कोई बड़ा अन्तर न रह जायगा। प्रायः एकही से समाचार सर्वत्र प्रकाशित हुआ करेंगे। क्योंकि समाचारोंकी जुटानेवाली एक ही संस्था (समाचार-समितिया) होगी। इसिलये जो बातें पत्र विशेष की विशेषता प्रकट करेंगी वे घटनाओंके समाचार नहीं, अन्य बातें होगी।

विविध समाचार और लेख, मनोहर कहानियां और चित्र, कविताएँ और समालोचनाएँ आदि देकर पत्रोंका महत्व वहुत कुछ बढाया जा रहा है। जहा तक किवताओंका सम्बन्ध है, वहां तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओंके पत्रोंसे बढ़े-चढ़े हैं। कुछ समय पहिले तो अच्छी किवताएँ न मिलती थीं और इसीलिए द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापित श्रीमाखनलालजी चतुनेंदीको इस विषयपर आंसू बहाने पड़े थे। किन्तु अब इस दिशामें काफी सुधार हो गया है। विषय अच्छा है और समाचार-पत्रोंमें इसको स्थान मिलना प्रसन्नता और हित की बात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके द्वारा लोक-शिक्षण सम्बन्धी समाचार-पत्रके उद्देश्यमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

अन्तमें, हिन्दी पत्रोंके स्वरके (Tone) सम्बन्धमें दो शब्द लिख देना अप्रासंगिक न होगा। इस दिशामें हमारे समाचार-पत्रों ने काफी उन्नित की है। अनेक विष्न-बाधाओं और क्कावटोंके होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अलाचारको मिटाने और जनताकी शिकायतोंको दूर करनेके लिए अपने स्वरको काफी ऊँचा उठाया है। शासन-प्रणाली की निरंकुशताओं और दुर्व्यवहारों की

## पत्रकार-कला ]

करी-से-करी आलोचना करनेमें हमारे समानार-पत्र मृत आगे हैं। लोग करते हैं, कि यह खरोन्नति अन्य भापाओं की खरोक्षांतको देगते हुए बहुन यम है। इस कथनके साथ-साथ खान तौरने बालाके समाचार-पत्रोको ओर इशास क्या जाता है। किन्तु यह बात तक्यार्ण नहीं मालम होती। हमारे पत्रोका खर किसी भी भाषाके पत्रोके खरसे नीचा नहीं है। तपापि पदि थोड़ी देखे लिये यह मान भी लिया जाय कि हमारा खर छुछ नीचा है, तो भी हमें मन्तोषप्रद ही मानना चाहिये। हमारी जनता उन भाषाओं की जनताकी अपेशा शिक्षा आदिमें कितनी पिछड़ी हुई है १ ऐती दशामें यदि हमारे समाचार-पत्रोके स्वरंग इतनी भी उन्नति हुई, तो यह काफी ही ममभी जानी चाहिये। यदि हमारी उन्नतिका यह कम बना रहा, तो अल्पन्त निकट भविष्यमें इस प्रकारकी तानाजनी करनेवाले देखेंगे कि उनके पत्रोंकी अपेक्षा हमारे पत्र कितने केंचे उठे हुए हैं। तथास्तु।

इतने-इतने वहे हैं कि भारत पंके यहेंसे यहें मील उनकी बराबरी मुहिनल कर पाएँ गे। जहां उनके कार राने होते हैं, वहां एक उपनिवेदा-मा बस जाता है। हजारों नौकर रहते हैं, नौकों की सभाएँ, खेल-कूद की 'होमें', नाच-गाने की पार्टियाँ, आदि सभी सुनिवाओं ना प्रवन्ध पारखानों में होता है। अधिकां वहे-यहें पत्र केवल छापाछाने और प्रकाशन-अपादन के निभाग ही गोलकर नहीं रह जाते। उनके कागज़ बनाने के कारखाने भी अपने निजी होते हैं। उनके लिए वे लकड़ी के जहल के जजल रारीद हेते हैं और उन्होंने अपने लिये कागज़ तैयार करते हैं। अपनी आवस्पक्ता की कियी चीज़ के लिये वे दूसरे के मोहताज नहीं होते। जिन-जिन बस्तुओं की एक समाचार-पत्रकों आवस्पक्ता होती है, वे सब वे अपने पास सदा तैयार रखते हैं। यहा तक कि समाचारों के आने जाने लिये अपने तार अपने वेतारके तार अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़ अपनी मोटरें, वाइसिकलें आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आवस्पक्ता पहने पर जल्दी से जल्दी समाचार मगाये और भेजे जा सकें।

वहाँ समाचार-पत्रोंको प्राहक सख्याके लिए रोना नहीं पहता। साधारण पत्रोंके भी लाखों प्राहक होते हैं। एक वार ( कई बरस पहिले की बात है) इजलेण्डके कुछ समाचार-पत्रोंको प्राहक-संख्याका उल्लेख पट्नेको मिला था। उसके अनुसार उस समय देनिकोंमें 'डेलीमिरर' की प्राहक सख्या १० लाख से अधिक, सिचत्र 'डेलीस्केच' तथा 'डेलीप्राफिक' की सख्या लगभग १० लाख और सप्ताहिकोंमे सिचत्र 'सन्डे पिक्टोंरियल' की प्राहक-संख्या २३,६२,००० और 'न्यूज़ आफ दी वर्ल्ड' की ३० लाखसे अधिक थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि 'टाइम्स' और 'डेलीमेल' जैसे सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रों की प्राहक-संख्या का इसमें उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा सकता है कि जब मध्यम श्रेणीके समाचार-पत्रोंकी प्राहक-संख्याका यह हाल है, तब उचकोटिके पत्रोंकी प्राहक-सख्या कितनी अधिक होगी। अस्तु। प्राहक-सख्याकी अधिकताका अन्दाजा एक बातसे और भी लगाया जा सकता है। वह यह कि एक-एक

पत्रको इतना अधिक कागज़ छापना पड़ता है कि यदि वह एकहरा करके बिछा दिया जाय, तो ५०-५०, ६०-६०, मील तक ज़मीन ढॅक जाय! प्राहक-संख्या-सम्बन्धो इन अङ्कोंसे पता चलेगा कि भारतवर्षीय और विशेषकर हिन्दी-पत्रोंकी प्राहक-संख्या और विदेशी-पत्रोंकी प्राहक-संख्या और विदेशी-पत्रोंकी प्राहक-संख्या में कितना आश्चर्यकारक अन्तर है। वहां साधारणसे साधारण-पत्रकी प्राहक-संख्या भी तीन-चार लाखसे कम नहीं होती। जहां पर यह हालत है कि एक मेहतर तक रास्ता साफ करता जाता और समाचार-पत्र पढ़ता जाता है, वहा यदि पत्रोंकी प्राहक-संख्या इस प्रकारकी हो, तो आश्चर्यकी वात ही क्या है? अस्तु।

वहती हुई ग्राहक-सख्या ने इस वातकी भी आवश्यकता उत्पन्न कर दी कि छापनेकी मशीनें भी अच्छी हों। अब वहां ऐसी-ऐसी मशीनें वन गई हैं, जो एक घण्टेमें लाखों अखबार छाप सकती हैं। छापेकी मशीनोंके अलावा अन्य प्रकारकी मशीनें भी तेंयार की गई हैं। मशीनरी की इस उन्नित ने काम को अधिक सुविधानक बना दिया है। जिस कामको टेखिए, मन्नीनसे होता है। लाइनो टाइप की मशीनें, जिनमें रोज टाइप वनता और गलता है, अच्छेसे अच्छे अक्षर मुहण्या करती हैं। टाइपके अच्छे और ताज़ होनेके कारण पत्रों की छपाई सुन्दर और अच्छी होती है। राटरी मशीनें बनी हैं, जिनके द्वारा एक ओर पत्र छपता जाता है और दूसरी ओर वह अपने आप 'फोरड' होता जाता है, वेधता जाता है, उसपर पते और टिकट विपक्ते जाते हैं और वह 'टिस्पेंच' होता जाता है।

किसी सास भोज या उलाव आदिमें यामिल होनेके लिये वे अपने वास्ते अन्ही पोशाक वनवा सकें। इन तमाम वातोका परिणाम यह हुआ कि छोग इन कार्य की ओर अधिक आरुष्ट हुए। रमसे वहाँ के पत्र-सचालकों को अच्छे-अच्छे कर्मचारी भी प्राप्त होने लगे। वहा योग्य और शिक्षित व्यक्ति ही इन कामके लिये नियुक्त फिये जाते हैं। हमारे यहा की भांति अर्थ-शिद्गिता और नपसि-रिज्योकी ही भरती नहीं होती। वहां पर पूर्ण दक्षता और काफी अनुभव प्राप्त किये बिना कोंडे व्यक्ति सम्पादक नहीं बन मकता। माराश यह कि प्रत्येक दिशामें वहा काफी उन्नति हो रही है। उस उन्नतिका एक अवस्थम्भावी परि-णाम यह हुआ है कि इस सम्बन्धमें भी व्यापारिक प्रतिद्वन्तिताका प्रवेश हो गया हे । इस प्रतिद्वन्द्वितामें सफलता प्राप्त करनेके लिये वहाके पत्र-सनालकोंको लागतसे भी कम दामों पर पत्र वेंचने पढ़ते हैं। इमलिये लाखों की आहक-सख्याके होते हुये भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें काफी विज्ञापन न मिले । लन्दनके मज़रूदलके एक मात्र पत्र 'डेली हेरल्ड' की यही दशा है। उसके ग्राहक लगभग ४ लाख हैं। किन्तु पूजीपतियों का विरोधी होनेके कारण उसे विशापन कम मिलते हैं। इसलिये उसे घाटा ही रहता है। और वार-वार सहायताके लिये अपील करनी पड़ती है।

वहाँ के पत्रों और हमारे यहां के पत्रों में एक यह अन्तर भी है कि वहां के पत्रों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे सम्पादकका नाम दें। किन्तु हमारे यहां नाम देना कानूनन् लाजिमी है। नाम का असर पड़ता ही है। इसलिये यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्य-कुञल, अनुभवी और सम्पादन-कला निष्णात भी हो, तो भी वह उस मनुष्यके मुकाबलेमे जो इतना अधिक योग्य न होते हुये भी ख्याति पा चुका है, अपने पत्रको जमानेमें बड़ी कठिनताका अनुभव करेगा। अतः जिस सम्पादकको अपना पत्र जमाना होता है उसे सार्वजनिक आन्दोलनों भी काम करना पड़ता है और इस प्रकार उसका ध्यान और उसकी शक्तिया दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में बँट जाती हैं और सम्पादन-कार्यमें आवश्यक

ध्यान, समय और शक्तियाँ न लगा सकनेके कारण वह उस दिशामें उतनी उन्मति नहीं कर पाता।

यों तो पाश्वाल देशोंमें पत्रकार-कला की प्रायः सर्वत्र उन्नति हुई है। किन्तु इस कलाकी सबसे अधिक उन्नति अमेरिकामें हुई। वहां पर प्रायः प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। और, यदि एक ही पत्रमें अनेक विपर्योका समावेश किया जाता है, तो अलग-अलग विपयके लिये अलग-अलग सम्पादक नियुक्त होते हैं। वहापर पत्रकार-कलाकी शिक्षाके लिये १०७ से अधिक कालेज और विश्वविद्यालय हैं। इनमें से २८ विश्वविद्यालय और १७ कालेज सरकार द्वारा सन्नालित होते हैं। शेष म्युनिसिपल वोडों और स्थानीय सस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिकामें जितने समाचार-पत्र निकलते हैं, उतने संसारके किसी भी देशमें नहीं निकलते। यद्यपि वहाँ की आवादी साटे ग्यारह करोड़से कुछ ही अधिक है, तथापि वहाँ २०,६८१ समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं; जब कि भारतवर्षमें जहां की आवादी लगभग ३२ करोड है, केवल २४४९ समाचार-पत्र ही प्रकाशित होते हैं। अमेरिकाके प्रायः प्रत्येक समाचार-पत्रके पास अपनी निजी समाचार-समिति होती है। इन समितियोंमें फिर परस्पर समाचार विनिमय और ऋय-विकय भी होता है। अमेरिकाके समाचार-पत्रों की एक खास बात यह है कि डनमें सनसनी फैलानेवाले समाचारों और गत्योंको अधिक महत्त्व दिया जाता है। महत्त्व तो इसको प्राय. सर्वत्र ही दिया जाता है, किन्तु वहा रमर्री इननी अधिकता है कि सनतनी सेज जनानेके लिये मूठी यातें तक जोद गाँठ दी जाती हैं। दूसरे पाश्चात्य देवोंने यह बात नहीं है। वटा इन समाचारोंको महत्त्व तो अवव्य दिया जाता है, किन्तु इसके ल्यि राटी पातें गरी नहीं जाती। जर्मनीके समाचार-पत्र तो इतने वह हिये हैं रि रन बातींको अधिक महत्त्व भी नहीं देते। बहाके समाचार-पत्र वैज्ञानिक वातीं वे अधिक मरस्य वेने हैं। इन्हें उटके समाचार-पत्र व्यावहारिकना और रोजमर्रची पटनार्जों को अधिक शेय बेते हैं।

यूरोपके पत्रोंमें इतर्रुण्डके 'टाइम्स' और 'उंतीमेल ने जिनना नाम बमाया है, उतना दूसरे किमी पत्रको नसीव नहीं हुआ। 'टाइम्स 'की ग्यातिका कारण यह है कि उसने अन्य वानों के गाथ-गाय मर्पपाधारणकी शिकायतों को प्रकारत किया और उनको रफा करने के लिये काफी आन्दोलन किया और अप भी परना जा रहा है। 'उेलीमेल' की प्रतिष्ठाका कारण उनके संघालककी आधर्मकारक पत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी स्कीमें हैं। लाई नार्थ एिफ इस्लैण्डके बहुत बड़े समाचार-पत्र-संघालक हो चुके हैं। वे अपने देशमें ही नहीं, समन्त समारमें इस गुणके लिये र्याति पा नुके हैं। यही महापुरुष 'छेलीमेल' के जन्मदाता थे। जिस समय 'उेलीमेल' का जन्म हुआ था, पत्रकार-कला काफी उन्नति कर चुकी थी-प्रतिद्विन्द्वता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय पत्र निकालकर चला ले जाना कोई आसान काम न था। लाई नार्थिकिफ ने र्मी वातावरणमें पत्र निकालना तय किया। तमाम आयोजन करके लार्ड नार्थिहिफ ने सन् १८३६ ई० के फरवरी महीने की १५वीं तारीखको 'डेलीमेलका' पहला अद्घ छपवाया। तबसे ढाई महीने तक अखबार रोजाना बरावर छपता रहा, ऋन्तु लार्ड नायंक्रिफ ने उसे दफ्तरसे वाहर नहीं निकलने दिया। इस वीचमें उन्होंने दूसरे पत्रोंसे अपने पत्रका सुकावला करके और लगातार काम करके अपने कर्मचारिमण्डलको अभ्यासका मौका देकर पूरी तैयारी कर ली। इस प्रकार जब सब तरह की तैयारी हो गई, तव पूरे ढाई महीने बाद, ४ मई १८९६ को 'डेलीमेल' का प्रथम अद्ग प्रकाशित होकर वाहर आया। पहले ही दिन उस पत्रकी ३,९७,२९५ प्रतिया विकीं। पहले अङ्गसे इस पत्रकी धाक जम गई और इस समय तो इसकी प्राहक संख्या वीस लाखसे भी अधिक है। लन्दन, पेरिस और मानचेस्टर में इसके तीन कार्यालय हैं। तीनों स्थानोमें, इसके तीन सस्करण निकलते है। इसमें सालमें ६०,००० पीण्ड, स्याही खर्च होती है। इसके अपने निजी तार पेरिससे लन्दन तक लगे हुये है। बेतारके तार भी हैं। इसके अलावा हवाई जहांज जल-जहाज़ मोटर आदि न जाने कितने अन्य साधन हैं, जिनके द्वारा

शीघ्रातिशीघ्र समाचार इसके पाय पहुंचते रहते हैं। इयका केवल मोटर-विभाग छ लाराजा है। अपने प्राहकोंके लिये इसने यह कह रखा है-"टेलीमेलके प्राहक हो जाइए। अगर काई त्राहक किसी आकिस्मक घटनाके कारण मरेगा, तो उसके घरकी सहायताके लिए इस दस-पाच हजार रुपये दे देंगे।" यह केवल कहा ही नहीं जाता। एसा प्रस्थितः होना भी है। उनके अलावा धच्छे-अच्छे तेराकों, अच्छे-अच्छे खेल-तमाशा करनेवालोंके लिए भी इसकी ओर से इनाम दिया जाता है। इन वातों ने इसकी ख्याति और वटा दी है। लोकप्रिय होनेके कारण इसे विज्ञापन भी सूच मिलते हैं। अभी उन्छ दिन हुए, इसके विजापनसे सम्बन्ध ररानेवाली एक तालिका प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार सन् ५९२७ की २८ फरवरीको 'डेलीमेल' की विजायन-आय १०९७३ पेंड, ३ मार्चको ११,२७९ पींट, ७ मार्चको १३,४१३ पीट और ९ मरेको ११,८०६ पींट हुई थी। इस हिसावसे पना चलेगा कि टेट-टेट दो-दो लाख रायये रोजकी जामदनी फेउल विजापनसे होती है। 'टाहम्म' पत्रका समाचार भी एट वस नहीं है। कर्ते हैं जतां उनका बारखाना है, वहां पृरा बहरना दम गया है। हजारों नीयर रहते हैं। उनके केलने-कृतने नाचने-मानके लिये समुनित प्रकल ग्ता है और अनेक जावज, स्थाले आदिके मारतानों से कारी चारतना ल राती है। 'टाइम्ब' के प्रधान सम्बद्धारण बेतन हाईग्डके प्रधान सविवके वतनंत्र वरावा है।

कर्मचारि-सख्या भी उननी ही बड़ी है। उन दोनों रुप्यनियोंने पारस्पतिक प्रति-इन्द्रिता भी सूत्र नला कम्ती हैं। दोनो इम बानका प्राप्त कानी हैं कि एक द्सरेसे अविक प्रामाणिक और विस्तृत समानार निकाले। गत भू-डोलके समय उन कम्पनियों ने तलम्बन्धी गमाचार प्राप्त उनने हे लिये लागो रेन ( जापानी सिक्के ) रार्च किये थे। भू-डोलके समानार प्राप्त करने के लिये उन्होंने अपने हवाई जहाज मुक्तरर किये थे। उसके अतिरिक्त इस विनारमें कि वहीं ऐसा न हो जाय कि हवार्र जहाज कहीं रास्तेमें विगर जाय और मनानार आनेमें देरी हों या वे आ ही न मकें, हवाई जहाजोंके माथ ममाचार लानेके लिये मिखाये हुए कवूतर भी भेजे जाते थे। भ्नपूर्व-जापान-मम्राट की मृत्युके नमय दोनों कम्पनियां सम्राटके भवनके पास ही अपने-अपने कार्यालय स्थापित करके घण्टे-घण्टेके समाचार प्राप्त करती थीं। सम्राट की मृत्युके १५ मिनट बाद ही समाचार-पत्रोमें वह समाचार प्रकाशित होकर जनताके सामने आ गया था। इन कम्पनियोंके कार्य ऐसे ही अद्भुत हैं। इन कम्पनियोंके अलावा भी जापानमें अनेक रामाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। जन-संख्याके निनारसे तो वहाँके समाचार-पत्रों की सख्या आधर्य पैटा करनेवाली है। जन-सत्या वहाँ की लग-भग ६ करोड़ है। इस जन-संख्यामें वहांसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि कुल मिलाकर ४५९२ पत्र प्रकाशित होते हैं।

रसकी पत्रकार-कला भी काफी उत्तत है। किन्तु; वहां कागजकी कमी रहती है। इस कारणसे वहां समाचार-पत्रोंका आकार उतना वड़ा नहीं होता, जितना पाश्चात्य देशोंके समाचार-पत्रोंका। इसके साथ-साथ कागज़की कमीका परिणाम यह भी हुआ है कि रूसके समाचार-पत्रोंमें केवल वे ही समाचार और लेख स्थान पाते हें, जो बहुत आवश्यक होते हैं। पाश्चात्य देशोंके समाचार-पत्रोंका आकार तो इतना बड़ा होता है कि बहुतसे लोग समाचार-पत्रोंके इसलिए भी श्राहक हो जाते हैं कि उन्हें जितने रुपये रार्च करने पड़ते हैं, सालमें उतनेके रही कागज मिल जाते हैं और समाचार आदि, जो पढ़नेको मिल जाते

हैं, वे घाते में।

इस देशकी दशा सबसे निराली है। जैसे अन्य वातोमें, वैसे ही समाचार-पत्रोंके मामलेमें भी यह देश दूसरे देशोंसे पिछड़ा हुआ है। अङ्गरेजी पत्रोंकी हालत तो कुछ अच्छी भी है; किन्तु देशी भाषाओं के समाचार-पत्रोंकी और विशेष कर हिन्दीके समाचार-पत्रों की हालत वड़ी ही विचित्र है। समाचार-पत्रोंके सम्बन्धमें (मासिक पत्रोंको छोड कर) भारतवर्ष की अन्य प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दीसे आगे वढी हुई हैं। हिन्दीके दैनिक-पत्रों और अङ्गरेजी तथा कुछ अन्य एतद्देशीय भाषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यर्थ है। हिन्दीमें अधिकांशमें होता यह है कि समाचार-पत्र, चाहे वे दैनिक हों, चाहे साप्ताहिक, अङ्गरेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओंके पत्रोंका उत्था-मात्र छापकर अपंने कालम भर देते हैं। कुछ इने-गिने पत्रोंको छोड़कर अन्यत्र मौलिक समाचार वहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अङ्गरेजी तथा अन्य भाषाओं के अधिकाश समाचार-पत्र ताजे-से-ताजे समाचार देनेकी कोशिश करते हैं। यह मान छेने में किसीको एतराज नहीं हो सकता कि हिन्दी-भाषी जनता की हालत ऐसी है कि उसमे ताजे समाचार एकत्र करनेके लिए अधिक खर्च करके पत्रका चला ले जाना कठिन है, तथापि यह भी सत्य है कि यह असम्भव नहीं है। दूसरी दिशाओं में यदि आवस्यक परिश्रम किया जाय, तो इस प्रकार खर्च करके पत्र चल सकता है, और चल सकता है काफी प्रतिष्ठाके साथ। हमारे यहाँ विभिन्न विषयोंके अलग-अलग समाचार-पत्र बहुत कम उपलब्ध हैं। इनमें सख्या-वृद्धि की आवस्यकता है। एक ही पत्रमें अनेक विषयोंका समावेश करने की सूरतमें भी हमारे यहाँ एक बडी व्यापक त्रुटि है। वह यह कि एक ही सम्पादक भिन्त-भिन्न विषयों के सम्पादनके लिये नियुक्त रहता है। यह वात खटकने की है। या तो अलग-अलग पत्र निकाल कर उनके लिये उस विषयके ज्ञाता-सम्पादक नियुक्त करना चाहिये या यदि एक ही पत्रमें विभिन्न विषयोके समावेश की आवश्यकता हो, तो उसके लिये प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक

नियुक्त करना चाहिये। दतना करने पर भी हिन्दीके पत्र अरूरेजी-पत्रोके समकक्ष हो जायंगे; यह निश्चित नहीं हैं। क्योंकि शहरेजी-पत्रोंको जो चुविधाएँ प्राप्त हैं, वे हिन्दी पत्रोंको नहीं। अहरेजी भाषा राजभाषा है। वह हमपर राजी-बेराजी दूँसी जाती है। हमारी निद्धा-दीजामें उमना आवरण मढा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करनेके प्रधान साधन अज़रेजी भाष में ही मिलते हैं। उन कारणोंने आरेजीके पत्रों को सुनिया और तदितर भाषाओंके पत्रोंको असुविधा होती है। अपरेजीमें ही उन-निकास प्रयन्ध होनेके कारण, उस भाषामे अच्छे-अच्छे छेरा प्राप्त हो जाते हैं ; उमी भाषामे तार लिये जानेके कारण, ज्यों ही तार प्राप्त हुए, लोही आवश्यक मम्पादन कर उनको छपनेके लिये प्रममं दे देनेमं शामानी होती है। जिन्तु हिन्दीके लिये यह वात नहीं है। हिन्दीमें तो पहिले तारका हिन्दी अनुनाद किया जायगा, फिर उसका उचित सम्पादन होगा, तब कहीं छपनेका मौका आएगा। इन कठिनाइयोंके कारण हिन्दी पत्रोंको समाचार-सम्लनमें अधिक समय लगता है और असुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त उत्त-शिक्षा प्राप्त वे सज्जन, जिनकी मातृभापा हिन्दी है ; हिन्दीमें लिराना अपनी ज्ञानके खिलाफ समक्ते हैं। यह वात कुछ दिन पहले तो वहुत ही अधिक थी—िकन्तु असहयोग की लहरके बाद इस दिशामे भी कुछ सुधार हुआ है और लोग हिन्दीमें लिएाने की ओर आकृष्ट हुये हैं; किन्तु अब भी एक अङ्चन आती ही है। वह यह कि शिक्षाका माध्यम हिन्दी न होनेके कारण शिक्षित-जन समुदाय अकसर हिन्दीमे अपने भाव व्यक्त करनेमे अपनेको असमर्थ पाकर, इच्छा रखते हुये भी हिन्दीमे लिखने की हिम्मत नहीं करता। इससे हिन्दी-पत्रोंको अपने विद्वान् शिक्षितो के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं। हमारे पत्रोंके गत्यवरोधका एक कारण यह भी है।

भिन्न-भिन्न भाषाओंके समाचार-पत्रों की साधारण तुलनाके वाद, एक ही भाषाके विभिन्न प्रकारके समाचार-पत्रों की तुलनाकी वात आती है। उक्त विभिन्नतासे यहां पर मेरा मतलब विषय-सम्बन्धी विभिन्नतासे नहीं। मेरा मतलब उनके समयानुसार प्रकाशन-सम्बन्धी विभिन्नतासे है। इस श्रेणीमें दैनिक, द्वि-दैनिक, अर्घ-साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वि-मासिक, गै-मासिक, षण्मासिक या अर्घ-वार्षिक आदि अनेक पत्र आते हैं। किन्तु इनमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रीमासिक और वार्षिक ही गणनीय हैं। शेप इन्होंमें से किसी एक की तरहके होते हैं। पत्रोंकी ये श्रेणियां इतनी परि-चित हो गई हैं कि इस सम्बन्धमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। समाचार-पत्रोंके साधारण पाठक इन पत्रोंका अन्तर अच्छी तरह समऋते हैं। दैनिक-पत्र देशकी सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त श्रीप्रकाशजी ने एक बार अपने लेखमें लिखा था कि दैनिक-पत्रोंका प्रभाव देशके शासन पर सबसे अधिक पड़ता है। दैनिक ही ऐसे पत्र हैं, जिनमें सबसे अधिक समाचार, सबसे अधिक टिप्पणियां, लेख आदि छप सकते हैं। इन तमाय बातों का शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आहि जीवनकी अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफी प्रभाव पडता है। दैनिक-पत्रोंसे मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रोंका काम निकल सकता है; क्योंकि उनमें इतना स्थान रहता है कि किसी भी विषय पर बड़े-बड़े विद्वता-पूर्ण लेख दिये जा सकते हैं। अङ्गरेजी, बङ्गला, गुजराती आदि भाषाओंके अनेक पत्र ऐसा करते भी हैं। किन्तु, दु:ख है कि हिन्दीमें दैनिक-पत्रोंके इस आइस्यकीय उपयोग की ओर एकाध पत्रको छोड़ और कोई समाचार-पत्र ध्यान नहीं देता। अधिकांशमें दैनिक-पत्रोमें विशेष विषयों पर लेख देखनेको नहीं मिलते। दैनिकके वाद साप्ताहिकोंका नम्वर आता है। साप्ताहिक-पत्रका मुख्य कर्त्त व्य यह है कि वह देश और विदेशकी खास-खास घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रकाशित करे। आदर्श साप्ताहिक-पत्रमें समाचारोंको उतना स्थान नहीं मिलता, जितना आलोचनात्मक टिप्पणियोंको । किन्तु हिन्दीके लिए यह बात अभी लागू नहीं होती। कारण यह है कि हिन्दी-भाषी जनता दैनिक-समाचार-पत्रोंसे

उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती, जितना उमे उठाना चाहिये। देहातोंमे तो, जिनकी सस्या गहरोकी अपेक्षा कहीं अविक है, देनिय-पत्रोकी पहुत ही क्म पहुच होती है। चुछ तो उाक आदिके ब्रुटि-पूर्ण प्रवस्थके कारण और कुछ अन्य कारणेंसे देनिक-पत्र देहातवालों हे लिए। अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते । वे अधिकांशमें साप्ताहिक-पत्रों पर ही अवलियत रहते हैं । इमित्र्ये हिन्दीके साप्ताहिक-पत्नोंने विचार और रामाचार दोनोका काफी सम्मिश्रण रहना ही आवस्यक होता है। मानिक-पत्रोक्त समानारोंने केवल इतना सम्बन्ध होता है कि उनपर टिप्पणी या कभी-कभी एकाध रेख हिरा दिया जाता है, अन्यया इनमे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, गाहिल्पिक, बैजानिक आदि विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन और नये शान्तियोंके मन्तव्यों पर विचारा-त्मक छेख ही प्रकाशित होते है। इस ओर इनमे गर्यों और उपन्यासों के निकालने की प्रथा भी चल पड़ी है। यह वात हिन्दीतर एतर शीय भाषाओं के मासिक-पत्रोंमे तो इतनी अधिक है कि उनके आधिसे अधिक पृष्ट केवल गत्पों और उपन्यासोसे भरे होते हैं। गत्पें और उपन्यास ट्रम दृष्टिसे कि वे मनोरजन पूर्वक ज्ञान-वर्धन करने और आन्दोलन-निशेष की ओर प्रशुत्त करनेके सबसे अच्छे साधन होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मानव-स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह कथा-कहानियोंसे अधिक प्रेम रखता है, इसलिये गत्पे और उपन्यात पटे भी खुन जाते हैं और इस प्रकार मासिक-पत्रोंको अपनी रोचकता और उपयोगिता बढानेमे इनसे वड़ी सहायता मिलती है। किन्तु मेरी समफमें मासिक-पत्रोंमे इनका प्रकाशन उतने ही अशमें उचित है, जितने अशमे वह हिन्दीके मासिक-पत्रोंमे होता है। इनकी भरमार ठीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य विषयों के खेंबों के लिए स्थानकी कमी हो जाती है और विषय बिना पूर्ण विचार किये हुये ही पड़े रह सकते हैं। यह वात उन मासिक-पत्रोंके लिये लागू नहीं होती, जो केवल गल्पों और उपन्यासोंके प्रकाशनके निमित्त ही निकाले जाते हैं। अब रही त्रेमासिक, और वाषिक पत्रोकी बात। ये पत्र करीब-

करीव एक ही श्रेणीके होते हैं। और, ये किसी खास विषयके विशेषज्ञोंके लिये ही होते हैं। इन पत्रोंमें विषय-विशेषके बहुत गवेषणा-पूर्ण विचारवान् लेख ही स्थान पाते हैं और उनसे उस विषयके विशेषज्ञोंका ही मनोरज्जन होता है। ये पत्र एक प्रकारकी पुस्तके होते हैं। इनमें प्रकाशित लेख और लेख-मालाएं कभी-कभी पुस्तकाकार अलगसे प्रकाशित भी कर दी जाती हैं। हिन्दीमें नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका काशी विद्यापीठ की पत्रिका आदि पत्रिकाएँ इसी कोटि की हैं। ये पत्र भी त्रेमासिक-पत्र ही हैं। षण्मासिक और वार्षिक-पत्र तो हिन्दीमें इस समय हैं ही नहीं। किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि यदि वृद्धि करती गई, जो निश्चय है कि करती जायगी, तो शीघ्र ही इन पत्रोंके प्रकाशन का भी समय आ जायगा। अस्तु।

# रिपोटिङ्ग

#### فاست

पत्रकीय कार्यों में रिपोर्टिज बहुत ही महत्व-पूर्ण और आवस्थक कार्य है। रिपोर्टिज वाह्य-जगत्से सम्पादकका सम्बन्ध रंगपित करनेवाली प्रधान श्टाहला हैं। यह अज़रेजी शब्द है। हिन्दीमें वह ऐसे ही अपना लिया गया है। इस शब्दका अर्थ है वह काम जिससे इधर-उधरसे समाचार संग्रह करके समाचार-पत्रोंके पास भेजे जाते हैं। इस कामके करनेवाले कर्मचारी रिपोर्टर कहलाते हैं। इन कर्मचारियों पर समाचार-पत्रोंका बहुत बड़ा दारोमदार रहता है। विदेशोंमें तो ऐसे उदाहरण तक पाये गये है, जहा समाचार-पत्रोंमें न सम्पादक थे, न सहायक-सम्पादक, केवल रिपोर्टर ही सब काम विद्या करते जे।

विन्द्रीका सक्षणम देनिक पत्र



(हेडिंगका चित्र)

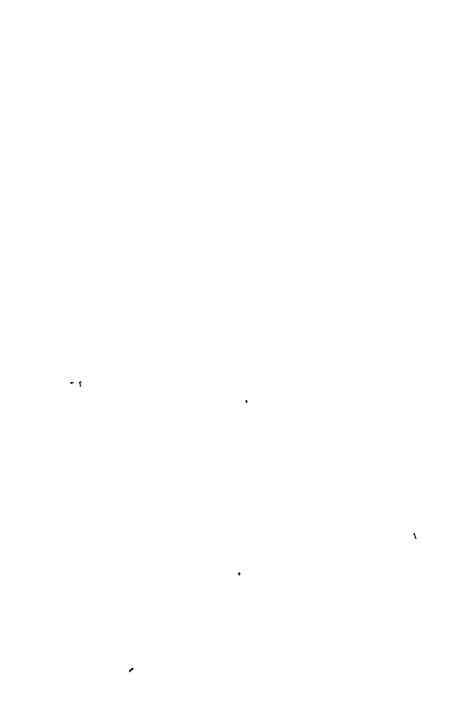

रिपोर्टर इधर-उधर घूम कर भिश-भिश विषयों के समाचार एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्न समाचार-पत्रों के पास भेजते हैं। इसमें उन्हें नाना प्रकारकी कठिनाइयों और विपत्तियों तकका सामना करना पड़ता है। फिर भी अपनी धुनके ये इतने पक्के होते हैं कि कछों और विपत्तियों की परवा न करके रातो-दिन अपने इसी काममें लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने की इस धुनमें, अपनी जान तक जोखिममें डाल कर, ये साहसी कर्मचारी ऊँचे हवाई जहाज़ों तक, नीचे खानोंकी कन्दराओं तक, जलमें टूटे हुए जहाजों तक और स्थलमें आगकी जलती हुई भयकर ज्वालाओं तक, धावा मारते हैं।

इनका और सम्वाद-दाताओं का काम प्रायः एक-सा होता है। अन्तर केवल यह होता है कि सम्वाद-दाता अपने निवास स्थानके या आस-पासके समाचार मेजता है, अथवा, यदि वह किसी विशेष-स्थान पर जाता है, तो वहाके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है; किन्तु रिपोर्टर भिन्न-शिन्न स्थानों में भ्रमण करता रहता है और समाचारों की तलाशमें रहा करता है। सम्वाद-दाताको समाचार दूँ दने नहीं पड़ते—यह और वात है कि विशेष समाचारकी अनेक अप्रकट वातें वह दूढ़े, किन्तु रिपोर्टरको समाचार दूढ़ने पड़ते हैं।

रिपोर्टर कई प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके रिपोर्टर वे होते हैं, जो किसी एक ही समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे रिपोर्टरोंको जो समाचार मिलते हैं, उन्हें वे केवल उसी समाचार-पत्रको मेजते हैं, जिससे उनका सम्बन्ध होता है। दूसरे ऐसे रिपोर्टर होते हैं, जो किसी खास पत्रसे सम्बन्ध नहीं रखते, वरन् एक ही साथ अनेक पत्रोंकी सेवाएं करते हैं। कुछ रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं, जो एक ही स्थानके और एक ही विषयके समाचार मेजते हैं। ऐसे रिपोर्टर अदालतों, कचहरियों, (डिस्ट्रिक्टबोर्ड, म्युनिसिपैलिटी वर्गरह) कौसिलों आदिम रहते हैं।

रिपोर्टरोंका काम बड़ी जिम्मेदारीका काम है। ऐसे अवसरों पर ,जब देशमें भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रोंके नेताओंमें मत भेद होता है, यह उत्तरदायित्व और भी

वद जाता है। उनको अपने समाचार भेजनेमें बड़ी मावधानीमे काम छेनेकी जरुरत पड़ती है। रिपोर्टरों को समय की पावन्दीका बहुत अधिक जान रहने की जहरत होती है। आवस्यक स्थानों पर उन्हें ठीक नमय पर पहुन जाने की जरस्त रहती है। उनकी नेत्रेन्ट्रिय और क्रॉन्ट्रिय बड़ी तीत्र होनी नाहिये। मबसे प्रधान गुण, जो एक रिपोर्टरके लिये आवव्यक होता है, वह अनि है, जिनके नहारे मनुष्य बातोको बड़ी जन्दी नमम देना और यह जान देना है कि दिन विषयको फितना महत्त्व हेना नाहिये। सभा-सोमा:हियों तथा अन्य घटना-स्यानों पर अनेक बाते होती हैं, अनेक प्रकारके कागजात पेश होते हैं, स्पिटिंर को उन नाना-वित्र भाषणो, कागजो और घटना-नजोंने से अपने मतलब की बात दुंढ निकालनी होती है। इसलिये इस गुणकी बहुत बढ़ी जरूरत होती है। एक और गुणकी भी आवश्यकता रिपोर्टरको होती है और वह गुण है अच्छा स्वास्थ्य । रिपोर्टरोंको विभिन्न-वातावरणोंमे भिन्न-भिन्न शवपरा और परिस्थि-तियोंमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी वह भीड़के बीचमें बैठा हुआ पाया जाता है। कभी गुठे मैदानमें धूपमे किसी घटनाका निरीक्षण करता हुआ मिलता है और कभी जाई-गरमी-वरसातके तीवृतम प्रकोपमे काम करता हुआ पाया जाता है। कभी-कभी घटनाओका चक इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि दिन-दिन और रात-रात भर उसे उन्हों की देख-रेरामे इधर-उधर भटकना पड़ जाता है। ऐसे अवसरों पर कभी-कभी तो यहा तक नौवत आती है कि उसे जलपान करने तकका अवसर नहीं मिलता। इस प्रकारके कामोम यदि अच्छा खास्थ्य न हो, तो मनुष्य वहुत जल्द वीमार पढ़ सकता है। इसलिये यह वहुत आवश्यक होता है कि रिपोर्टरका स्वास्थ्य अन्छा हो। इन प्राकृतिक गुणोके अतिरिक्त रिपोर्टरमें कई कृत्रिम गुणो की भी आवरयकता होती है। रिपोर्टरको अधिकमे अधिक बिषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिये। जितने े अधिक विषयोंमे उसका प्रवेश होगा, उतनी ही अधिक योग्यताके साथ वह े कार्यका सम्पादन कर सकेगा। रिपोर्टरके लिये शार्ट हैंडका ज्ञान होना

भी आवश्यक है। किन्तु, यदि उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो, तो इस ज्ञानके विना भी काम चल सकता है। फिर भी, जो लोग नियमित रूप से रिपोर्टिङ्गका काम करना चाहते हों, उनके लिये हर हालतमें शार्ट-हैन्डका ज्ञान आवश्यक और लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस वातकी भी आवश्यकता रहती है कि वे खास-खास भाषाओंके कुछ वाक्यों, वाक्यांशों और प्रचार में आने वाले शब्दोंको जाने, इतिहासका साधारण ज्ञान रखें और समाचार जगतसे इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखे कि जो बात जब हो, उसका उन्हे उसी वक्त पता हो जाय। इन गुणोंकीं अक्सर जरूरत पडा करती है। सार्वजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान-दातागण अपने भाषणमें आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न भाषाओंके उद्धरण दिया करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख किया करते हैं, ससारकी रोज-रोज़ परिवर्तित होने वाली स्थितियोंका जिक्र किया करते हैं। यदि रिपोर्टर इन गुणोंसे युक्त न हो, तो वह इन सब बातोंको समभनेमें असमर्थ होगा और परिणाम स्वरूप इस चातकी सदा आशका रहेगी कि इनके सवधमें वह जो रिपोर्ट दे, वह गलत निकले। एक गुण यदि और हो, तो रिपोर्टरके लिये वहे ही लाभकी बात हो। वह है फोटोग्राफी जानना। इस विद्याका ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और ब्यक्ति-विशेषके भी चित्र छे सकता है और समाचारोंके साथ उन्हें भेज कर अधिक रोचकता ला सकता है। इन गुणोंसे युक्त रिपोर्टर बड़ी चतुरताके साथ अपने समाचार भेज सकता है। कभी-कभी तो इन गुणोंसे युक्त रिपोर्टर वक्ताके भावोंको इतनी सुन्दरता और स्पष्टताके साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी सुन्दरता और स्पष्टताके साथ वक्ता स्वयं उन्हें व्यक्त करनेमें असमर्थ होता है।

मनुष्यके स्वभावके अनुकूल भिन्न-भिन्न रिपोर्टर भिन्न-भिन्न दिशाओं में अधिक रुचि रखते हैं। एक रिपोर्टर किसी एक कामके लिये अधिक उपयुक्त होता है, दूसरा किसी दूसरे कामके लिये। ऐसे अवसरों पर, जब विशेष रिपोर्ट रोंको कुछ कामों के लिये नियुक्त करनेकी आवश्यकता पड़े, उनके स्वभाव और रुचिके अनुसार कामों का बंटवारा करना अधिक हितकर होता है।

रिपोर्टिज और समाचार-पत्रोंका इतना घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी, रिपोर्टिज का इतिहास समाचार-पत्रोंके टितहास की अपेक्षा नया है। जब कि समाचार-पत्रोंका अक्रर छठों और सातवीं शताब्दी तकसे मिलना है और मोलहवी रातान्दीके अन्तमं उसके नियमित सूत्र-पातका पता रुगता है, तब रिपोर्ट इका पता १८वीं शताब्दीसे पिट्ले कहीं नहीं लगता और नियम बद्ध रिपोर्टिक तो १९वी शताब्दीसे प्रारम्भ हुआ है। हिन्दी-पत्रोंके इतिहासमें तो आज तत्र नियम-बद्ध रिपोर्टि क्रका पता नहीं। अज्ञरेजी समाचार-पत्रोके इतिहासमें स्त्र-पात सबसे पहिले उदलेण्य की महाराजी क्यीन एनीके शासन कालने होता है। उस समय कोई नियम-चद्र समानार-पत्र नहीं थे। इसलिये रिपोर्टिज जिम म्पर्मे आज है, उस स्पमे उम नमय नहीं था। होता यह था कि पार्कियामेण्डमे जो वाते होती थी, वे कुछ खास लोगों की जानकारीके लिये प्रति मास एकत्र करके प्रकाशित की जाती थीं। यही रिपोटिं इके एतिहासका श्रीगणेश था। इस प्रथाके अनुसार जो समाचार प्रकाशित होने लगे, वे जनतामे बढ़े चावसे पटे जाने लगे। इन ममाचारोमें अधिकांशमें शासन-सम्बन्धी राजनीति विपयक याते रहती थीं। इनमे शासकवर्ग अपनी आवस्यकता और रुचिके अनुसार वातें प्रका-शित करवाते थे। और जो वातें शासन तन्त्रके लिये अनिष्ट मालूम होती थी उन्हें छिपा देते थे। परन्तु इनके प्रकाशित होनेसे जनतामे सब तरह की वातें जानने की उत्सुकता पैदा हुई। इसलिये उसकी रुचिके अनुसार धीरे-धीरे उक्त विषयके भले बुरे सभी प्रकारके समाचार प्रकाशित होने लगे। उधर शासक बन्द अपनी वातें छिपाना चाहते थे। इसलिये सन् १७२८ ईस्वीमें एक कानून बनाकर लोगोको रोका गया कि वे पार्लियामेण्ट की वातें प्रकाशित न करें। किन्तु कुछ दिनों तक वे वातें पढ़ पढ़कर लोगों की प्रात्ति वढ गई थी, इसलिये जनता ने इस कानूनका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पार्कियामेण्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट लेनेका इक है। यह आन्दोलन साल्पे तक चलता । इस बीचमें कुछ समाचार-पत्र भी प्रकाशित होने लगे। इससे आन्दो-

लनको सहायता मिली। उधर अधिकारियोंने जनताका यह आन्दोलन देखकर और सख्ती करनी शुरू की। नौवत यहां तक आई कि १७७१में कुछ समाचार-पत्र हिरासतमे हे लिये गये। इससे जनतामें और भी सनसनी फैली और आन्दोलन ने और अधिक जोर पकड़ा। परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही वर्ष यानी १७७२ में जनताको यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह पार्लियामेण्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट ले और प्रकाशित करे। इस प्रकार रिपोर्टि इका सूत्रपात हुआ। रिपोर्टि इका नया अधिकार पानेके बादसे इस विषयसे लोग अधिक दिलवस्पी छेने लगे और पार्लियामेण्ट की रिपोर्टीके अलावा अन्य साधारण सभा सोसाइटियों की रिपोर्ट भी ली जाने लगी। प्रारम्भमें रिपोर्ट र प्रायः समाओंमें दिये जानेवाले भाषण-मात्र ही भेजते थे। वह भी इधर-उधर जाकर और पता लगाकर नहीं। अपने निवास स्थान पर या उसके आस-पास होनेवाली सभाओं के भाषणोंके ही समाचार भेजते थे। पहिले ऐसे साधन ही नहीं थे, जिससे रिपोर्ट र एक स्थानसे दूसरे स्थान पर सुविधा पूर्वक जा सकता। फिर जब रेलवे का प्रचार हुआ, तब वे बाहरके स्थानोंमें भी पहुंचने लगे और वहांसे भी समाचार भेजने लगे। किन्तु उस समय तक किसी समाचार-पत्रके पास अपने खास रिपोर्ट र नहीं थे। १९वी शतान्दीके आरम्भमें सबसे पहिले इङ्गलैण्डके "मारनिग क्रानिकल" नामक समाचार-पत्र ने अपने यहा कुछ रिपोर्टर रखे। इसके वाद दूसरे पत्रोंमें भी इसका अनुकरण किया गया। पहिले जो समाचार रिपोर्टर भेजते थे वे डाकके जरियेसे जाते थे, इसिलये देरको पहुंचते थे। किन्तु तारोंका प्रवन्ध हो जानेके बादसे यह वात जाती रही और तारों द्वारा जल्दी समाचार भेजे जाने लगे। देहाती समाचार-पत्रोंका हाल इससे भिन्न था। शहराती पत्रोसे समाचार लेकर अपने पत्रमें प्रकाशित करते थे। किन्तु जब रेलवे और तार की सुविधाएँ प्राप्त हुईं और नागरिक और देहाती सब लोगोंको जल्दीसे जत्दी समाचार मिळने लगे, तब देहाती समाचार-पत्रोंको भी आवश्यकता हुई कि रिपोर्टर रखें और उन्होंने भी अपने-अपने रिपोर्टर रखे। इस प्रकार नगर और देहात दोनोम रिपोर्ट रोंका प्रचार हो गया।

रिपोर्टर गहर और देहात दोनों स्थानोमें रहते हैं। इनका काम होता है कि जहां कहीं कोई सभा हो, कचहरी हो, आग तमे, लड़ाई हो जाय, करत हो जाय, शादी हो, गमी हो, गाड़िया छ, जायं, तिमी सस्याका निर्माण हो, कोई नया आविष्कार हो, ग्वेल तमाशा हो, या ऐगी ही कोई और घटना घटे. वहा बे तुरन्त पहुँचे और वहा की तमाम वातोंको जानकर उन्हें लियों और समानार-पत्रोंके पाम भेजें। यह काम शहरों की अपेक्षा देहातोंमें अधिक मरलता और सविधासे हो गकता है। बहरोंमें एक तो अनेक समानार-पत्नोंके रिपोर्टर होते हैं, जो सबके सब दन स्थानों पर पह चने की कोशिश करते हैं, इससे दिसी एक को सुविधा और सरलता पूर्वक समाचारोका पता लगानेका मौका नहीं मिल्ला। दसरे शहर की आवादी बड़ी होनेके कारण यह भी होता है कि सब घटनाओं की सूचना तक सब रिपोर्ट रोंको नहीं मिलनी, वे वेचारे वहां तक पह चें कहासे और घटनाओंके सम्बन्धमें समाचार भेजें तो कहासे ? एक वात और भी होती है। देहातों की जनतामें, रिपोर्ट रॉको लोग जितनी श्रदा की दृष्टिसे देखते हैं, उतनीसे राहरोंमें नहीं देखते। फलतः उन्हें देहातोंमें जितनी सुविधा मिलती है। उतनी शहरोंमें नहीं मिलती, फिर भी रिपोर्ट रोंका कर्त्तव्य है कि जहां तक अधिक समाचार प्राप्त हो सकें पता लगाकर लिखें; समाचारोंका पता खास तीरसे अदालतों, अस्पतालोंके कर्मचारियों रेलवेके कर्मचारियों, सार्वजनिक नेताओं तथा ऐसे ही अन्य लोगोंसे लगता है। रिपोर्ट रॉका कर्तव्य है कि वे इन सबसे मिल-जुलकर समाचारोंका पता लगाते रहें। समाचार भेजनेमें प्रायः इन वातोंका ध्यान रखना चाहिये कि जिस घटनाका वर्णन करना हो, उस घटनाका समय क्या था, उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति कीन-कीन थे, घटना क्या थी, कैसी परिस्थितिमें वह घटी, कारण क्या था और फिर नतीजा क्या हुआ—आदि बातें लिखनेमे आ जांय। समाचार प्रायः छोटे-छोटे पैरेग्राफोमे लिखे जाने ि । फिर भी, इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि रिपोर्ट में तिद्विषयक सब

बातें संक्षेपमें अवस्य आ जायं। जिन समाचारोंके सम्बन्धमें जनता अधिक उत्सुकता रखती है, उनका सविस्तार वर्णन पत्रके लिये हितकर होगा।

रिपोर्ट रोंका कर्तव्य बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण और बहुत पेंचीदा होता है। उनके भेजे हुये समाचारोंसे जनताके हिताहितका बहुत बड़ा सरोकार होता है। इसलिये रिपोर्ट रोका सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास-पात्रतामें कभी अन्तर न आने दें और जो समाचार भेजें, वे बिलकुल सख और अखन्त स्पष्ट हों। ऐसा न होनेसे अर्थका अनर्थ हो जानेका सदा भय रहता है। रिपोर्ट रोंके लिये यही आवश्यक नहीं होता कि वे किसी घटना विशेषका वर्णन करके रह जायं। सम्पादक और जनता उनसे जिस वात की आशा करती हैं, वह घटना-विशेष की वर्णानात्मक सूचना-मात्र नहीं हैं; वरन् इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि रिपोर्टर उन्हें वहाके तत्कालीन वातावरण-परिस्थितिके सम्बन्धमें भी कुछ बतायें। यह भावना अब अधिकाधिक वृद्धि पा रही है। और कुछ सम्पादक तो विशेष रूपसे अपने रिपोर्ट रोंको यह हिदायत दे कर भेजते हैं कि वर्णना मक निबन्ध भेजने की अपेक्षा वहांके वातावरणसे सम्बन्ध रखनेवाला भावात्मक विवरण भेजना। क्या-क्या हुआ, किसने किस समय क्या किया,—आदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग यह जनाने की अधिक इच्छा रखते हैं कि किस की किस वातका अथवा किस स्थिति, किस घटनाका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। समाचार भेजते समय यह भी आवस्यक होता है कि जितनी जल्दी हो सके-उतनी जल्दी वे भेज दिये जाय । जनता-विशेष कर समाचार-पत्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जनता—इस वातके लिये वड़ी उल्सुक रहती है कि संसार की जो घटना घटे उसे वह शीघ्रातिशीघ्र जान छे। जो समाचार-पत्र जनता की इस रुचि की पूर्ति करते हैं, उनका वह अधिक आदर करती है। इसिलये समाचारोंका शीघ्र भेजना न केवल जनताके हितसे ही, वरन् पत्रोंके हितके विचारसे भी आवश्यक होता है।

समाचारोके लिखनेमें भी वड़ी वुद्धिमानी और सतर्कताकी जरूरत होती है।

उनकी भाषा रोजमर्रा—चौल-चाल को होनी चाहिये। जो समाचार लिखा जाय, उसमें उक्त संप्रता और राखताके अतिरिक्त यह ध्यान भी रंगा जाना चाहिये कि अपना भाव कमने कम शब्दों में और स्पष्टतारे साथ व्यक्त हो। समानार भेजते समय रिपोर्ट रको हिंगी साम बात पर अपने विचार प्रकट उसने की आप्रशास्ता नहीं होती। उमे यथा-सम्भव अपने विचार प्रकट परनेमें दर ही रहना चाहिये। एक बात और भी और वह यह कि मन्यादकीय 'हम' का प्रयोग जान-चूम कर बनाना चाहिये। जल् कट्रा 'हमारा स्याल' या 'हम आशा करते हैं' आदि वाते लिखनी हों, वहां 'ऐसा स्याल किया जाता है' या 'ऐसी आशा की जाती हैं' आदि वास्य लिखना चाहिये वयोकि वास्तवमें रिपोर्टर अपने विचार नहीं उसिशतिमें रहनेवाले लोगोंके विचार ब्यक्त करता है। मामले मुक्द्मे आदिका समाचार भेजते हुए, राास कर ऐसे मुक्द्मोका समाचार भेजते हुये—जिनका फैसला न हो चुका हो, इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि किसीके प्रति निधत रपसे कोई अभियोग न लगने पाव । लिखनेमें 'कहा जाता है' कहते हैं,' 'लोगोंका कहना है' आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की वातोंका फेयला होने तक अदालत की वातें मन्डेहात्मक हो रखनी चाहिये। घटनाके समय की सूचना जहां तक सम्भन हो, समाचारके पहिले ही आ जाय और ऐसे ढगसे इसका उल्लेख हो, जिससे समाचार ताज़ासे-ताज़ा दिखलाई पड़े। एक वात और भी ध्यान देने की है। वह यह कि कागज़के जितने तस्तों पर समाचार लियो जाय, उनमें ठीक-ठीक पृष्ट सख्या भवश्य लिखी हो और समाचार-पत्रके दफ्तरको भेजनेके पहिले वह सावधानीके साथ दोहरा लिया गया हो। यह ख्याल रखना चाहिये कि रिपोर्टर की गलतीसे खय रिपोर्टर का, समानार-पत्रका और जनताका—सबका नुकसान ही है। एकबार गलत समाचार प्रका-शित हो जाने पर चाहे फिर उसका शीघ्र ही प्रतिवाद भी क्यों न प्रकाशित कर दिया जाय, बड़ीसे-बड़ी हानि तक हो सकती है। समाचार की भाषाके सम्बन्ध में यह ख्याल रखना चाहिये कि जहा तक अपनी भाषासे काम चलता हो, वहा

तक अन्य भाषाके शब्दोंका प्रयोग न हो। विशेष नाम बहुत नाफ अक्षरोंमे लिखे जाने चाहिये, ताकि सम्पादकोंको उनके पढनेसे भ्रम न हो। दूसरे शब्द तो लेखके प्रसगसे जाने जा सकते हैं; किन्तु विशेष नामोंमें भ्रम हो जाने की प्रण आशङ्का रहती है। इसलिये इस माम रेमें अधिक सात्रधान रहना चाहिये। रिपोर्ट भेज चुकनेके बाद भी रिपोर्ट रको अपने समाचार-पत्रके प्रति उदाम होकर न बैठ जाना चाहिये। अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानीसे पढने रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि अपने भेजे हुए समाचागेंमें किस प्रकारके संशोधन किये गये हैं। इस प्रकारके निरीक्षणसे उसे आगेके शिए शिजा मिछेगी और वह अधिक योग्यता-प्रवंक समाचार भेज राहेगा। रिपोर्टर को इस बातके लिए सदा प्रयत्नशील गहना चाहिए कि वह अधिकसे अविक विश्वास-पात्र माना जाय। इस कीतिका उसे जितना अधिक लोभ होगा, उसके हितमें वह उतना ही अधिक अच्छा होगा। इस ख्यातिको प्राप्त करनेमे सबके साथ सहानुभृति-पूर्ण व्यवहार कग्ना, जिस समयके लिए जो काम निश्चित हो, ठीक उसी समय उस काम पर अवस्थमेव लग जाना, अनुसन्धानके कार्योंमें अविक सावधनी रसना आदि बातें बड़ी सहायक हो सकती हैं।

रिपोर्टरमें मिलनसार होनेका गुण तथा अधिकसे अधिक जानकारी प्रात करने की उत्सुकताका होना वड़ा आवश्यक होता है। उसे प्राय समस्त सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियो, सार्वजनिक संस्थाओं आदिसे परिचित रहना चाहिये। इनके सम्बन्धमें जितनी अधिक जानकारी होगी, रिपोर्टरका काम उतना ही अधिक सरल और सुन्दर होगा। उसे अपनी डायरी सदा लोगोंके परिचयसे भरी रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसकी डायरीमें इन वातोका भी उत्लेख रहना चाहिए कि कहां, कब और कौनसे उत्सव आदि मनाये जायगे। इमसे वह ठीक अवसर पर ठीक स्थान पर पहुंच सकेगा। रिपोर्टर की डायरीमे ऐसे लोगोंके पते भी रहने चाहिए, जिनके पास समाचारों की प्राप्तिके लिये उन्हें वार-वार जाना पड़ता हो या जहांसे उनके समाचारोंके प्राप्त होने की आज्ञा हो। रिपोर्टरको विशेष रपसे यह ध्यान रगना चाहिये कि किम मभामें कीन नी विशेष घटना हो गई, कीन सा विषय आगे के लिये स्थिमत कर दिया गया आदि। मभा मोमाइटियोंनें कभी-कभी ऐमा होता है कि स्पिट रके लिये देस्कों आदिका प्रवन्ध नहीं रहता। इमलिये रिपोर्ट रके लिये यह भी आत्रस्यक है कि वह देस्कों या मेजें पर ही लिगने का आदीं न हो, उसके बिना भी काम चला मके। सामने बेंदे हुये दर्शक की पीठ, अपने गुडने और अनिक अमुनिया होने पर केवल नोड बुकके आधार पर कागज़ रग कर लिसनेवा उसे अस्थान होना चाहिये।

यभाएँ रिपोर्ट रोंके लिये गमानार प्राप्तिका ग्राम ज़रिया होती हैं। टमलिये यदि यहा पर सभाओं के सम्बन्धमें रिपोर्ट रके दुछ विशेष कर्तव्यों का उन्होदा कर दिया जाय, तो अनुचित न होगा। सभाओं में रिपोर्ट रोको सबसे अधिक सुविधा दी जाती है। वे मचके वहत निकट बेठाए जाते हैं। सम्बन्धित कर्मनारी उन्हें हर तरह की वातें वतानेके लिए तैयार रहते हैं। उनके लिये टेस्कों और मेजाका प्रयन्त्र कर दिया जाता है और अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी दी जाती हैं। रिपोर्ट रॉको मार्वजनिक सभाओंके सूचित ममयसे पूर्व ही उस स्थान पर पहंच जाना चाहिये, जहा पर सभा होनेको हो और सभाके सम्यन्ध की जितनी वात बाहरसे मालम हो सकें, सन पहिले ही मालम कर लेगी चाहिये। यदि किसी सभाका पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय, तो रिपोर्ट रके लिये यह अधिक अच्छा होता है कि उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट पहिले ही से ऐसे ढऩसे तैयार करले, जिससे सभामें होनेवाली ऐसी वातें, जा अनुमान पर तैयारकी गई पहिली रिपोर्ट में न हों सरलता पूर्वक वढाई जा सके। इस प्रकार की पहिले ही से तैयार की हुई रिपोर्ट से सुविधा यह होगी कि सभा समाप्त होते ही आवश्यक सशोधन परिवर्तन करके रिपोर्ट समाचार-पत्रके पास शीघसे शीघ्र भेजी जा सकेगी। किन्तु यह काम सबका नहीं है। अनुभवी रिपोर्टर ही इसे कर सकते हैं। साधारण तीरसे सभाओंके विवरणोंमे, उनमे पढ़े जाने-

小选择

वाले पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष स्थलके उद्धरण, जिन-जिन वातोंसे जनतामें हर्प-ध्वनि हुई हो या जिन-जिन वातोंसे जनता ने विरोधका भाव व्यक्त किया हो आदि वातोंके उल्लेख की खास तौरसे जरूरत होती है। जिन उद्धरणोंमें सख्या दी गई हो, उनका उल्लेख बहुत सावधानीके साथ करना चाहिये, जिससे उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। यदि इन बातोंमें या किसीके भाषणके सम्बन्धमे कोई वात समभमे न आई हो या विसी कारणसे उत्लेख करनेसे रह गई हो, तो सभाके विसर्जनके बाद वक्ता महोदयसे मिलकर उस सम्बन्ध की वास्तविक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये। अथवा जहासे उद्धरण दिये गये हों, उसको देखकर अपना लेख शुद्ध कर लेना चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाज वक्ता गलती कर जाते हैं। ऐसी अवस्थामें रिपोर्टरका यह धर्म तो नहीं होता कि वह उसे सही करके प्रकाशित करे; किन्तु यह आवश्यक होता है कि वह वक्ता की वातके सामने व्रेकेट वनाकर सही बात अपनी ओरसे लिख दे। ऐसा न करनेसे लोगोंमें यह भ्रम फैलनेका डर हो सकता है कि रिपोर्टर खयं भी वस्तु-स्थितिसे परिचित नहीं है और यह धारणा रिपोर्टर की कीर्तिमे वाधा डाल सकती है। भाषणोका उल्लेख करते हुये महत्व पूर्ण वाक्य, जहां तक सम्भव हो, खय वक्ताके ही शब्दोंमें देना चाहिये। शार्ट-हैण्ड की लिपि-प्रणाली की कृपासे यह काम सरलता पूर्वक किया जाता है। अन्यथा यह वात न थी। सच वात तो यह है कि पहिले रिपोर्टरोंको भाषणों की रिपोर्ट न देनी पड़ती थी। एक प्रकारसे भाषण खय तैयार करने पडते थे। किन्तु, शार्टहैण्ड लिपि-प्रणालीसे अव वह अवस्था जाती रही। रिपोर्टरको सभामे सम्मिलित होनेवाले सव गण्यमान सज्जनोसे पहिले ही से परिचित रहना चाहिये। सभामें जाते ही पहिले यह जान लेना चाहिये कि मच पर भी विशेष स्थान पर चैठे हुए व्यक्ति कौन-कौन हैं। अन्य खास-खास व्यक्तियोंका परिचय भी पहिलेसे प्राप्तकर लेना चाहिये। किन्तु इतना होने पर भी यदि किसी वक्ता का नाम उसके भाषण देनेके समय याद न रहे, तो उसके पहिनाव, चाल-ढाल,

या भाषणके टा आदि की कियो ऐसी मानका उन्हेन करके, जो निराली हो, उसके भाषणका समाचार लिख देना चाहिये और फिर सभाकी समाप्तिमें इधर-उधर पता लगाकर व्यक्तिका नामोल्टेख कर देना चाहिये। उस दशामें यदि अवकाल न हो, तो बिना नाम दिये हुए भी तेनल उस निराले चिन्हसे भी काम चाठ सकता है। किन्तु पता लगानेके लिए कार्याक्ति बीचमें किसी प्रकार की पृछ-तांछ न शुर कानी चाहिये। स्पोर्टरॉके, लिये यह बहुत सल्त नियम हैं कि सभाओं ने विलक्ष्य सूक्तन्त् काम करें। उन्हें न अपने निजी कामके लिये सभाके बीचमें बोलनेका हक है और न कामके लिए ही। यह नियम दत्तना क्टोर है कि वे सभाके साथ या अलग न सुशीके स्थानपर खुकी जाहिर कर सकते हैं और न राजके स्थान पर रहा।

रिपोर्टरों का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनके कर्मव्यों का एकत्र वर्णन करना एक प्रकारसे असम्भव है। किन-किन अवसरों पर क्या-क्या करना चाहिये इमका निर्णय रिपोर्टर की बुद्धि पर ही निर्भर रहता है। इमलिये इन आवस्थक और प्रचलित बातों को वह कर ही सन्तोप किया जाता है।

रिपोर्टि को महत्ता विदेशी ममाचार-पत्र जानते हैं। हमारे देशके समाचार-पत्रों और उनके समालकों को अभी इसका अनुभन नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इसे जानते ही नहीं। किन्तु, उन्हें इसको कार्य रूपमें देशने का अवसर ही नहीं मिलता। यहाकी तो दशा ही बड़ी विचित्र है। शिक्षाका अभाव, नवयुग की लहर की न्यूनता, देश की दिख्ता, आदि कारणोंसे हमारे यहाके समाचार-पत्र रिपोर्टर रसतेही नहीं। यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समाचार-पत्रोंको छोड़कर शेष समाचार-पत्र अक्ररेजी अखबारोंसे ले-लेकर समाचार भरते रहते हैं। उनका अलगसे न कोई रिपोर्टर रहता है और न कोई सम्वाददाता। विशेष समाचार-पत्र भी जिनका जिक उत्पर किया गया है, विशेष अवसरो पर ही अपने रिपोर्टर सौर सम्वाददाता नियुक्त करते हैं। उनके यहां भी नियम-बद्ध स्थायी रिपोर्टर मण्डल नहीं हैं। इतना ही वयों ऐसे समाचार-पत्र भी

## [ रिपोर्टि इ

यहा हैं, जो समाचार सिमितियोंसे भी समाचार नहीं छेते। अभी हिन्दी पाठकोंमें यह वात पैदा नहीं हुई कि वे जल्दीसे जल्दी मौलिक रूपमें समाचार पहनेके लिये उत्कण्ठित रहें। हमारे यहाके पत्रोंमें इस प्रकार की शिथिल-ताओंका यही एक प्रधान कारण है। यदि जनता की मनोभावनामें परिवर्तन हो जाय, वह ताजीसे ताजी खबरें, असली मौलिक रूपमें देखने की रुचि पैदा कर छे, जिन पत्रोंमें इन वातों की बहुतायत हो, उनका पहना पसन्द करने लगें, तो फिर समाचार-पत्रोंके कार्यालयोंमें रिपोर्ट रोंके दल वन जाय और समाचार-पत्र देश की एक उपयोगी और शक्तिशाली सम्पत्ति हो जाय।

-: 0:----

### सम्बाददाता

सम्पादक, रिपोर्टर, सम्वाददाता आदि समाचार-पत्रोंके बहुत आवश्यक कर्मचारी हैं। अच्छे समाचार-पत्रोंके लिये इनकी बढ़ी आवश्यकता होती है। वे समाचार-पत्र, जिनमें ये कर्मचारी नहीं हैं, सचमुच अभागे हैं। इन कर्मचा-रियोंके हुए बिना समाचार-पत्रोंमें अपना निजी—ऐसा जो अन्यत्र न हो—कुछ होना कई अशॉमें असम्भव-सा हो जाता है। न्यूज एजन्सीज (समाचार-सिनित्या) एकसे ही समाचार सब समाचार-पत्रोंके पास भेजती हैं। यदि केवल वे ही समाचार देकर पत्रके सखालक और सम्पादक सन्तोप कर बैठे, तो अनेक पत्रों की विशेषता ही कुछ न रह जाता। उनमें विशेषता पैदा

#### पत्रकार-कला]

करनेके निमित्ति समाचार-पत्रोंके लिए यह आवश्यक है कि उनके पास उनके निजी रिपोर्ट र और सम्वाददाता हों।

यहां पर रिपोर्ट र और सम्वाददाता दो अलग-अलग कर्मचारियोंका उल्लेख किया गया है। दोनोंके कार्यों और कर्तव्योंमे बहुत कुछ साम्य होनेके कारण अधिकांशमें इनमें कोई अन्तर नहीं माना जाता। किन्तु इनमें अन्तर अवस्य होता है। रिपोर्टर समाचार-पत्रोंका ऐसा साधारण कर्मचारी है, जो स्थान-स्थान पर और किसी भी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है और उन्हें पत्रके पास भेजता है, किन्तु सम्वाददाता हमेशा इधर-उधर नहीं जाया करते। उनकी नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष स्थानों पर की जाती है। जब कहीं कोई खास घटना घटी, कोई उत्सव हुआ, सभा हुई और वारदात हुई, तव सम्वाददाताओं की नियुक्ति होती है। वे उस स्थल और अवसर पर जाकर तमाम वातों की छानवीन करते और उसकी सूचना समाचार-पत्रके पास भेजते हैं। वे लोग भी सम्वाददाता कहलाते हैं, जो किसी विशेष स्थानके रहनेवाले होते हैं और उन्हें उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजनेका अधि-कार या हुक्म दे दिया जाता है। रिपोर्टर एकही स्थानके लिए वॅधे नहीं होते। उनके जिम्मे सव तरहके काम होते हैं। कहीं जाकर समाचार लानेके लिए वे भेजे जा सकते हैं। उनके गुणो और कार्यों में भी काफी अन्तर होता है। चूं कि सम्वाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष घटनाके लिए होती है, उनके लिये यह आवस्यक होता है कि वे उस विपय की अच्छी जानकारी रखते हों। रिपोर्ट रोंके लिए यह आवस्यक नहीं। क्योंकि उनको एक्ही या एकमी ही घटनाका समाचार भेजनेका काम नहीं सींपा जाता। उन्हें अनेक स्थानों पर और अनेक प्रकार की घटनाओंके समा-चार भेजने होते हैं और यह असम्भव है कि प्रत्येक सनुप्य प्रत्येक कार्यम र्णे दक्षता और प्रत्येक विषयका पूर्ण ज्ञान रखता हो। इसलिए रिपोर्ट रोंके लिए केवल इतनाही काफी होता है कि वे अनेक विषयोंका धोड़ा-धोड़ा जान

सम्वाद्दाताओं का इतिहास बाुत पुगना है। वह रिपोर्टगे के इतिहास सुराना तो है ही किन्तु यदि यह कहा जाय कि उनका इतिहास समाचार पत्रों में भी अधिक पुराना है तो भी कोई अलुक्ति नहीं क्यों कि समाचार-पत्रों का प्रकार वे उस समय ससार विद्यमान हैं, उस प्रकार के समाचार-पत्रों का —जब नामोनिशान तक न था तब भी सम्वाद्दातागण अपना कार्य करते थे। उनके सम्वादों ने ही समाचार-पत्रों को जन्म दिया। 'समाचार-पत्र' शीर्षक अध्यायमें कहा जा चुका है कि जब समाचार-पत्र आदि की कोई व्यवस्था न थी तब सबसे पहिले सम्वाददातागण अधिकारियों की जान कारी के लिए विशेष-विशेष समाचार मेजा करते थे और आगे चलकर इन्हीं समाचारों ने समाचार-पत्रों का रूप धारण कर लिया। सच पृष्टिए तो समाचार-पत्रों की नीव ही इन सम्वाददातागण की डाली हुई है। रिपोर्टर और सम्पादक आदि बाद की उपज हैं। प्रारम्भ कालमे अधिकारियों के पास समाचार भेजनेवाले लोगों को यहां पर सम्वाददाता ही माना गया है रिपोर्टर नहीं। इसका कारण यह है कि वे रिपोर्टरों की भाति समाचारों के लिए स्थान-स्थानपर मारे-मारे न घूमा करते थे प्रसुत वे एक स्थानपर

रहकर किसी बिशेष कार्य सम्बन्धी सूचनाएँ ही दिया करते थे। ये वातें हिन्दी संसाचार-पत्रोंके इतिहासमें लागू नहीं होतीं। हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास इससे उलटा है। वहां तो छूउते ही पहिले समाचार-पत्र निकल पडे और फिर कर्मचारियों आदिकी जो कुछ ईजाद हुई, वह हुई। हिन्दीमें तो विदेशोंके पके पकाये भोजनों की थाली ज्यों की ल्यों उठाकर रख ली गई है। उसमें पहिले चूल्हा जलानेवाले, रोटी पकानेवाले और परोसनेवाले लोगों की आवस्यकता नही रही। उस परोसी हुई थालीके सामने आ जानेके बाद अपने अनुकूल भोजन की आवश्यकताके अनुसार, बादमें इन कर्मचारियों की यत्र-तत्र नियुक्ति होने लगी है। पहिले समाचार-पत्र निकलने लगे। इसके बाद पत्रको अधिक सुन्दर, अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए कार्यालयोमें रिपोर्टर और सम्वाददाता आदि रखे जाने लगे। किन्तु इन कर्मचारियों की हिन्दी पत्रोमें आज भी काफी सख्या नहीं है। काफी क्या, न जाने कितने समाचार-पत्र तो ऐसे भरे पड़े हैं, जिनमें इन कर्मचारियों के नाते मिट्टीका एक पुतला भी नहीं है। जहा पर हैं, वहां भी बहुत थोड़े—एकाध ही। इसका कारण है। वह यह कि हमारी जनतामे अभी ताजे और विविध प्रकारके तथा वास्तविक समाचार जानने की उत्सुकता ही नहीं उत्पन्न हुई । समाचार-पत्रो की पूछ ही कम है, उनकी आमदनी भी काफी नहीं; वे बेचारे कमैचारी रखे इसिलये हिन्दीमें न तो सम्वाददाताओका पता चलता तो कैसे 2 है और न रिपोर्टरोंका। हालत यहा तक है कि समाचार सिमितियो तकका यथेष्ट उपयोग उनमें नहीं होता। यह दशा केवल साप्ताहिकों ही की नहीं है, बल्कि दैनिको तक की है। इन समाचार-पत्रोंमें होता यह है कि निक-टतम स्थानके अङ्गरेजी समाचार-पत्रोंसे जो जत्दीसे जत्दी प्राप्त हो सकते हैं, अनुवाद करके समाचार छाप दिये जाते हैं और उन्हीं अनुसार सम्पादकीय कालमोमे अपने विचार प्रकट कर दिये जाते हैं। वस, पत्रका काम समाप्त हुआ मान लिया जाता है।

नम्पाददाताओं और रिपोर्टरोके कामोमे बट्ट सुठ समता होती है। इस लिये रिपोर्टरोके सम्बन्धना वर्णन नरते हुने जिन छुनीना होना आपन्यक वतलाया गया है, व समन्त गुण तो सन्ताददातामें होने ही नारिये उनके अति-रिक्त अपने कार्ग की विशेषताके अनुसार अन्य गुणोरा होना भी आवस्तर होता है। सम्बाददाताओं में बार्टहैण्ड टार्प रार्टितका बान होना एक प्रकारसे अनिवार्य होता है। उन्हें अपने विषय की अधिक से अविक बातें जानने की आयस्यकता होती है। विशेष अपनरी पर किसी विशेष नेता या अन्य वक्ताओं की वक्तृता अधिक विस्तारके साच देनी होती है। इन अवसरों पर यदि शार्टहेण्डका ज्ञान उन्हें न हो, तो वे अपना काम जेना चाहिये वैसा न कर सकेंगे। उनके कान और उनकी ऑरों भी बही तेज होनी चाहिये, ताकि कोई वात ऐसी न निकल जाने पाने, जिसे व देरा या सून न सकें। इन इन्द्रियोंने जितनी अविक चपलता होगी, सम्याददाताफे लिये उतने ही अधिक लाभ की यात होगी। सम्ताददाताओं के लिये एक गुण और आवस्यक है। वह यह कि उनकी स्मरणशक्ति काफी तीव हो। इससे वे अपने अभिलपित विपयपर रायजनी करते समय पूर्व की एक सी ही कई घटनाओं का या परस्पर विरोधिनी वातोका उल्लेख करके अपने वर्णनको अधिक रोचक और उपयोगी वनानेमे समर्थ होंगे, जो उनके लिये प्रशसा और प्रतिष्टा की वात होगी। सम्वाददाताओं के अन्य गुणोंमे मिष्टभाषी होना, वाक्पदु होना, सदाचारी होना. धीर होना. साहसी होना, हरएक कामके लिये सदा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार करना जिससे शत्रुता क्म और मित्रता अधिक वढ़े, आदि वहुत उपयोगी और लाभप्रद गुण हैं। सबसे वढकर उनके लिये समय की पावन्दी रखते हुये, एक नियमित समय विभाजनके अनुसार काम करना आवस्यक होता है। यदि उनमे यह गुण न हुआ और वे काहिलों की भाति कभी कुछ और कभी कुछ करनेके आदी हुये, तो वे अच्छे सम्वाददाता कभी न हो सकेंगे।

सम्वाददाता प्रायः ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते हैं, जब कोई विशेष

घटना घटती है, जैसे यदि कही पर दहा हो गया हो, कहों कोई युद्ध हो रहा हो, किसी स्थानपर कोई नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसीने भीषण अत्या-चार किया हो, किसी विशेष महत्व रखनेवाले विपय पर कोई सभा हो, किसी वहत वहे आदमीका आगमन हुआ हो, उसका भाषण होनेवाला हो, किसी विशेष सस्थाका कोई महत्व पूर्ण उत्सव या अधिवेशन हो रहा हो, कोई वडा सनसनी-खेज मुकद्दमा हो रहा हो, आदि-आदि। इन अवसरो पर विशेष रूपसे जाच पड़ताल करनेके लिये जानेवाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारी होती है, यह वतलाने की आवश्यकता नहीं। यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति ही सम्वाददाता नियुक्त किया जाय, जिसपर सम्पादकका पूरा-पूरा विश्वास हो और सम्वाददाताको, वदलेमें, यह उचित और आवश्यक है कि वह बडी तत्परता और सावधानीसे अपने कर्तव्य-कार्यका सम्पादन करे।

सम्वाददाताओं का काम रिपोर्टरोके काम की अपेक्षा अधिक मुलमा हुआ होता है। उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि अदालतों, सभा सोसाइटियो, दफ्तरों और मठोमें समाचारों की तलाशमें फेरी लगाते फिरें, एक निश्चित स्थानपर उनकी नियुक्ति होती है और वहीसे समाचार लाना उनका काम होता है। किन्तु इससे यह भी न समफ लेना चाहिये कि उनका काम नितान्त सरल और सदा मुखसाध्य होता है। उसमें भी कठिनाइयां आ जाती हैं और विस्तृत जानकारीके लिये एक ही स्थानपर न पडे रह कर, उसमें भी दर-दर भटकने की आवश्यकता पड़ जाती हैं। सभा सोसाइटी या किसी विशेष सस्थाके अधिवेशन, किसी विशेष आन्दोलन की प्रगति आदिके ऐसे अवसरों पर जिनमें आपसमें काफी मतभेद होता है, सम्वाददाताका काम और भी कठिन हो जाता है। उसे पक्ष और विपक्ष—दोनों दलों की तमाम बाते जानने की जरूरत पड़ती है और दोनोंका हाल देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त सम्वाददाताको केवल घटनाका थोड़ा सा हाल लिखकर ही नहीं रह जाना होता। उसको इन बातोंका उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस कारणसे

पडी, किन परिस्थिनिमें पडी, दिसके हारा उसको प्रोत्माहित दिया गया, यनता पर उनका क्या प्रभाग पड़ा, भविष्यमें किर उनकी आशका है या नहीं, आदि-आदि। द्निलए उनका काम सुलमा हुआ होने पर भी सम्ल नहीं होता।

नम्बादराताओं के लिये, स्पिटिंग की भाति ही यह आरत्यक होता है कि वे राान-रााम समाचार-पत्रों को नियमिन रपमे अवयन वरते जायें। हनसे उन्हें अनेक वातें स्केगी और वे अपने काममें अधिक योग्यता के साथ मफल होगे। सभा-गोसाइटियोमें यदि उनकी नियुक्ति हो, तो उन्हें उनी प्रतारका सब स्वयहार करना चाहिए जमें रिपोर्टरोकों करना होता है। हमने अनिरिक्त किनी पटना विशेषका ईमानदारीके गांच ग्रुद्ध और स्पष्ट ममानार देना, जहां तक हो मने जन्दीसे जन्दी समाचार भेजना, सरल और जिटल सब प्रकार की परिस्थितियों का साहस पूर्वक मुकावला करना, एक सास आकार-प्रकारके कागजों पर लिखना, कागजों एक ही तरफ लिसना, हाशिया छोड़कर, दूर-दूर साफ-माफ लिसना, ताकि सम्पादकको ग्रुद्ध करने की गुजादश बनी रहे, प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ सल्या देना आदि साधारण बातोमें सम्वाददाताओं ने रिपोर्टरों की भाति ही काम करना होता है।

सम्वाददाता स्थूलरपसे दो प्रकारके होते हैं। एक ऐसे सम्वाददाता, जो सटा एक ही स्थान पर रहते हैं और उसी स्थानसे वहा की या उसके आस-पास की रावरें भेजते रहते हैं। दूसरे वे जो किसी राास अवसर पर नियुक्त होकर किसी खास घटनाका समाचार लाते हैं। इनके अतिरिक्त और भेद भी होते हैं, जिन्हें 'एक सम्वाददाता', 'विशेष सम्वाददाता', 'हमारा विशेष सम्वाददाता आदि नामोंसे पुकारा जाता है। उपर सम्वाददाताओं के पहिले जो दो भेद वताये गये हैं, उनमे से वह सम्वाददाता जो एक ही स्थान पर रहता है और वहींसे खास उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है, 'साधारण सम्वाददाता' कहा जाता है। और जो विशेष अवसरों पर नियुक्त किया जाता है, वह 'विशेष सम्वाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त उस

समय भी एक सम्वाददाता 'विशेष सम्वाददाता' मान लिया जाता है, जब वह अपने स्थानके या उसके आस-पासके समाचार विशेष शुद्धता और विस्तारके साथ भेजता है और जब सम्पादक उसे वह समाचार भेजनेके लिए नियुक्त करता हैं या खास तौरसे आदेश देता है। 'एक सम्वाददाता' उस अवसर पर लिखा जाता है, जब सम्वाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देह पूर्ण होता है। ऐसी अवस्थामे घटना की सचाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं की जा सकती। इसीलिये बजाय इसके कि उस समाचारको जो सन्देहास्पद हो, अपने विशेष सम्वाददाता द्वारा भेजा हुआ समाचार कहें, यह कह दिया जाता है कि वह 'एक सम्वाददाता' द्वारा भेजा हुआ समाचार कहें, यह कह दिया जाता है कि वह 'एक सम्वाददाता' द्वारा भेजा गया है। इस प्रकारके उल्लेखसे यह ध्विन निकलती है कि सम्पादकको उस लेखपर पूर्ण विश्वास नहीं है। जो सम्वाददाता अयाचित रूपसे समाचार भेजते हैं, उनके लिये भी "एक सम्वाददाता" लिखा जाता है। जब सवाददाताका भेजा हुआ विवरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत होता है, तब उसे 'हमारे विशेष संवाददाता द्वारा' भेजा हुआ विवरण कहते हैं।

इन मेदोके अलावा सवाददाताओंका एक महत्वपूर्ण मेद और है जिसे 'सैनिक सवाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। सैनिक संवाददाताका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सज्ञा उस संवाददाताके लिये होती है जो युद्धके समय वहाके समाचार लानेके लिये सेनाके साथ मेजा जाता है। युद्धका समय कितना भयद्भर, कितना नाजुक और कितना महत्व-पूर्ण होता है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर समाचार भेजनेमे कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता और कितनी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। न जाने किस समाचारका क्या असर देशवासियों पर पड़े, उस सम्बन्धमें वे क्या काम कर बैठे—आदि वातोंका सदैव भय लगा रहता है, ऐसे सशक वातावरणमे सवाददाताका काम कितना गुरुतम होता है इसके वतलाने की आवश्यकता नहीं। इस कामके करनेवालोंमें असाधारण योग्यता होनी

नाहिये। उनमें दो प्रकार की गोग्गलाओं की आवश्यकता है। एक जागीनक और दूसरी बीदिक। पहनेका यह मतलब नहीं कि इन योग्यताओं पी अन्य सम्बाददाताओं को आप्रशासता नहीं होती परन्तु मतलब यह है कि सैनिक मवाददाताके लिये इन गुणें ही निर्णेष रूपसे आनव्यहना होनी हैं। उने बारीरिक गोग्यतामें कठिन परिश्रम करनेवाला मिवाही और बीदिक गोन्यतामे प्रदार-प्रतिभा-राम्पन प्रवान सेनापति की योग्यना रमानी होती है, प्रचेक ममाचारको सूत्र सममान्यूककर भेजना होता है, महैत उसलिये मनर्क और जागरक रहना पहला है कि उसके भेजे हुए समाचार कोई अनिष्ट परिणाम न निकाल बेठें। रौनिक सम्बाददाताके लिये इस बातका सदा भग रत्ता है कि बह कहीं वेरियों द्वारा अन्य सिपाहियोंके साथ गिरफ्नार न कर लिया जाय, या गोलीसे मार ही न टाला जाय। इन सब बातो हो ध्यानमें रखते हुये दस काम हो 'जोखिम भरी जिम्मेदारी' का काम वहना सर्पेशा सत्य है। किननी बड़ी जोराम उस काममें है और कितनी बड़ी जिम्मेदारीका यह काम है। देशका वनना विगड़ना जरासी साप्रधानी और प्रमादमें हो सकता है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि सैनिक सम्वाददाता जैसे अखन्त महत्वपूर्ण पट पर असाधारण प्रतिभा और योग्यतावाले व्यक्तिको ही नियुक्त किया जाय।

सैनिक सम्वाददाताओं को लग्नाईके मेदानमें कभी-कभी लगातार कई दिन सेनाके साथ चलते-ही-चलते विताने पड़ते हैं, दौर-धूप, धूप-छाह, जाड़ा-गरमी, वरसात सब कुछ सहना पड़ता है। अनेक प्रकारके स्थानों में, विभिन्न प्रकारके जलवायुमे गुजर करनी पड़ती है, कभी पदल दौड़ना, तो कभी घोड़े की जीनपर ही तमाम दिन विताना पड़ता है। न खाना है, न पानी और न विश्राम। ऐसी परिस्थितिमें पड़कर खास्थ्यका कायम रखना बड़ा कठिन होजाता है। इसीलिये सनिक सवाददाताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक गुण बताया गया है कि उसका खास्थ्य बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकारके वायुमण्डल और परिस्थितियोंसे बिगड़ न सके। जहा धुआंधार लड़ाई हो रही हो, चारो ओरसे सन-सन गोलियां चल रही हों,

हवाई जहाजोंसे दिनमें छक-छिपकर एकाएक बम बरसा दिये जाते हों, गोलावारीसे सदा भयद्भर त्रास छाया रहता हो, वहां सोने की बात तो एक व्यर्थ-सी ही वात मालूम होती है। नीद तो संग्राम क्षेत्रके सैनिकोके भाग्यमें बदी ही नहीं होती। कभी वे विरोधीके बारोंको बचानेके लिए जगते हैं और कभी अपने वार करनेके लिए। सैनिकों की भाति ही सैनिक सवाददाताओं के लिये भी साना अलभ्य ही होता है। इसलिए सैनिक संवाददाताओंको इस वातका अभ्यास करना चाहिए कि श्वाननिद्रासे ही संतुष्ट हो जायं और किसी विशेष समयका इन्तजार न करके जिस समय अवकाश मिल जाय, उसी समय से। सकें। यह आदत उनके लिये बडे हित की वस्तु होगी। उनका प्रसन्नचित्त और सदाचार युक्त तथा व्यहार-कुराल होना भी नितान्त आवश्यक होता है। इससे वे वैरियोके अनेक आघातों से अपनी रक्षाकर सकते हैं। सैनिक सवाददाताको कभी घवड़ाना न चाहिये। उसके लिये यह अत्यन्त आवस्यक होता है कि सदा सचेत रहे। उसमे वह एक साथ ही विचार भी कर सके और काम भी। अनेक भाषाओंका ज्ञान भी उसके लिए बड़ा सहायक होगा। उसे भूगोलका तो वहुत ही सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। सेना-सचालन सम्बन्धी टीका-टिप्पणी इस ज्ञानके विना हो ही नहीं सकती। उसके लिए अपने देशके इतिहासका पूर्ण , ज्ञान तथा देशोंके राजनैतिक इतिहासका साधारण ज्ञान होना भी कम आवस्यक नही होता।

समाचार भेजनेमें उसे बहुत बड़ी बुद्धिमानीसे काम छेने की आवश्यकता होती है। पहिछे तो देशके प्रति अपने उत्तरदायित्वके कारण ही वह निरंकुरा नहीं हो सकता। दूसरे उसपर सेनानायकोंका कम शासन नहीं होता। इन देानों कारणोंसे सैनिक संवाददाताका समाचार प्रेपण कार्य अन्य सम्वाददाताओं की अपेक्षा कहीं अधिक दुस्तर होता है। अन्य सवाददाताओंके सम्बन्धमें इस प्रकारके दोहरे बन्धन नहीं होते। सैनिक सवाददाताको इस प्रकार समा लिखने चाहिए, जिससे उसे जो शिकायतें माल्रम पड़ती हों, उनके रफा महायता मिले और जो गलतियां हों, वे मुन्गें। लेखन घाँली बड़ी मनोमोहक आफर्पक और सरल होनी चाहिए। अपनी जीत तकके मनाचार सीवी माज और गरल भाषामें ही देना चाहिए, लम्बेन्ट्रम्बे गर्दो और स्ट्इंदार वाक्नों में नहीं। मैनिक सम्बादवाताका काम मक्से निराला होता है। मनाचार भेजनेने जहा अन्य प्ररापके सम्माददाताओं के लिये यह सर्दथा अतस्यह होता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र मसाशार भेजे, वहा सैनिक मस्वाददानाओं के मस्बन्धेंग यह बात मर्नया लागू नहीं हो नक्ती। हमहा अर्थ यह करीं है कि उन्हें ममाचार भेजनेमें शीघ्रता न करनी नाहिए। शीघ्रता तो करनी ही नाहिए. किन्तु सदा गीव्रता नहीं की जा सात्नी। युद्धक लगें ऐसे अपनर भी था सकते हैं, जब शीप्रता करना बहुत घातक मिद्ध हो जाय। कर्यना कीजिए कि किसी सेनापित ने एक योजना बनाई और उनके ानुसार काम करना निधय हिया। अब यदि सम्वाददाता उन योजना की वात समाचार-पत्रोमें भीप्रताका स्याल रखते हुए दे दे तो क्या यह मम्भन नहीं हो सफता कि बेरियोके सेनापति समाचार-पत्रो द्वारा उम योजना की बात जान कर उनके निराकरणके लिये पहिले ही से सयल हो जाय? और; क्या इस प्रकार दीव्रताके फेरमें पड़कर सैनिक सम्वाददाता देशके लिए हानि नहीं पहुंचाता? इसलिये इस कार्यमे सावधानीके साथ शीघ्रता करनी चाहिये। उन्हें बहुत ही जागर कता, सतर्कता और सावधानीसे काम छेना चाहिये। आज-कल लहाईके साधनोंमें जो उन्नति हुई है, उसके कारण अब एक सम्वाददातासे काम नहीं चलता। आज-कल अनेक सैनिक सम्वाददाताओं की आवश्यकता होती है। सम्वाददाताओं की नियुक्तिमे, चाहे जिस प्रकारके सम्वाददाता क्यों न हों, स्वभाव और ज्ञानका ख्याल सबसे प्रधान रहना चाहिए। स्वभाव और ज्ञानके अनुरूल ही भिग-भिन कामोंके लिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जो सम्वाददाता जिस विषयसे अधिक दिलचस्पी रखता हो और जिस विपयकी उसे अधिक जानकारी हो उसी कार्यमें उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। और सम्पादकको चाहिये कि ज्यो-ज्यो

सम्वाददाताओंके समाचार आते जाय, त्ये कि उन्ने किन ज़र्न किमयोंका उसे अनुभव होता जाय, उन-उनका इशारा और उनके दूर करने, तथा अधिक सम्पत्रता प्राप्त करनेके लिये नयी-नयी हिदायते देता जाय। हिन्दी समाचार-पत्र-ससारमें तो अभी सम्वाददाताओं और रिपोर्टरोंकी कोई व्यवस्था ही नहीं। किन्त जहा पर व्यवस्था है वहां ये कर्मचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए हैं। उनका एक दलका दल समाचार पत्रके दफ्तरमें होता है और वह आवश्यक अवसरों पर अपने-अपने कामके लिये भेज दिया जता है। इसके लिये तनस्वाह के अलावा, उनके आने-जाने, खाने पीने आदि के खर्चे भी, समाचार पत्रोंके सचालक ही वरदास्त करते हैं। सैनिक सम्वाददाताओं के लिए लम्बे-लम्बे खर्च बरदाश्त करने पडते हैं। यह खर्चे कभी-कभी इतने भारी हो जाते हैं कि किसी एक समाचार पत्रके सभाले नहीं सभलते। "वोर" वारके जमानेमें सैनिक सवाददाताओंका ऐसा ही खर्च हो गया था। उस समय इन्लेंडके समाचार पत्रोंने आर्थिक गुट बना लिये थे और वे सैनिक सम्वाददाताओंके रार्च आपसमें बाट लेते थे। कभी-कभी अन्य अवसरों पर भी बड़े-बड़े खर्चे बरदाइत करके समाचारपत्र अपने संवाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहले तक तो हालेंडके मनाददाताओंको इसलिये भी खर्च दिया जाता था कि वे किसी खाम उत्सवमें गामिल होने के लिये वैसी ही विदया पोशाक वनवा सकें। यदि कोई वड़ा आदमी कहीं विदेश यात्रा आदि के लिये जाता है, तो पत्र सचालक उनके साथ अपने सवाददाता नियुक्त कर सफरका तमाम रार्च अपने सर औटनेके लिये तेयार रहने हैं। सवाददाता भी पत्र सचालकोंके इम खर्चके बरदाइन करनेके बद्देमें अपनी जान में पाजी लगा जर मामाचार लाते हैं। यहा तो प्रतिसर्द्धा आदिनी बोर्ड वेसी बात नहीं हैं; किन्तु विदेशोंमें तो प्रलेक पत्र यह सड़ां करता है कि दूसम पत्र न जग्मे अच्छे ममाचार दे सके और न उसमे जदी ही। हसी रम्झीमें हजारी राग्ये सर्व होते हैं। विशेष अपनरीं पर विशेष व्यय भार बहुब ू बर विरोप प्रतिष्टा प्राप सम्बाददाता हुटाचे जाते हैं और उनके हार समाचार

#### पत्रकार-कला ]

मगवाये जाते हैं। इन सम्वाददाताओं के काम इनने आधर्य-जनक और साहस-पूर्ण होते हैं कि वर्ट-चड़े जाम्सी और एयारी उपन्यायके पात्र भी समना नहीं कर पाते। गुप्तसे गुप्त सभामें ये प्रतेश कर जाते हैं, डिपीसे डिपी बातकों जान छेते हैं और तहसानों में रगे हुये बागजात तक समाचार-पत्रों के कालमों में प्रकाशित करवा कर गली-गली घटना देते हैं। किन्तु यह सब होता है और हो सकता है केवल उमलिये कि वहां की जनता इनका आदर बरना जानती हैं, इनकी दाद देती है, और इनका मूल्य समभनी हैं। यदि हिन्दी-भाषी जननामें भी ये भाव आ जाँय, तो हमारे यहां भी इन बानों की कमी न रह जाय।

समाचार-समितियां

किन्तु, उन प्रकार की समाचार-मितियाँ भारता पैंगें नहीं हैं। यहां तो ऐसी ही सिमितियाँ हैं, जो एक निधित चन्दा देने पर हिसी समाचार-प्रकोर समाचार भेज समती हैं। इन समितियों के प्रतिनिति देश-दिकाक नमाम बहे-बद शहरी और करवी तकमें मूमा करने हैं और ने जी समाचार पाते हैं, उने अपने निकड़्यतीं पत्रों के अलगा अपनी समिति हैं केन्द्र स्मानोकों भी भेज देते हैं ताहि वह (समाचार) अन्य पत्रों हो भी भेजा जा सह ।

बहुत-भी समानार-मितियाँ व्यापारिक सम्या मी होती हैं, जो दूसरी मन्या-असि समानार लेकर मुनाफं पर बेचती रहती हैं। ऐसी सिमितियाँ अमेरियाँमें अधिक पाउँ जाती हैं। ये सिमितियाँ सहदर जैसी अन्तर्देशीय या अन्य साभारण समानार-सिमितियोंसे भी कोई विशेष समानार, जिसे वे सममनी हैं कि कर पत्रोंके लिये अभिक रुचिकर होगा, एक निधित रहम देकर रहरीद देती हैं। फिर राइटर या अन्य सानारण कम्पितियोंको, जिनसे समानार गरीदा जाता है, वह समानार उस हलकेके समानार-पत्रोंमें भेजनेका हक नहीं रह जाता जिसमें उक्त रहीदार सिमिति समानार भेजती हैं। फिर तो रहरीदार सिमिति ही उसे अपनी ओरसे उन पत्रोंको वे समानार भेजती हैं, जो उसके लिये चन्दा देते हैं।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारतवर्षमें समाचार-सिमितियों का अनुकरण भी पाश्चात्य देगों के उदाहरण पर ही किया गया है। इसलिये इस विपयके एतह शीय इतिहासमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है। किन्तु विदेशों में समाचार-सिमितियों के प्रचारमें आनेका बड़ा विस्तृत इतिहास है। पहिले, उस प्रारम्भकालमें जब समाचार-पत्रोंका बेसे ही जन्म हुआ था, समाचार-सिमितियों की कौन कहें, रिपोर्टर आदि भी सगठित रूपसे नहीं थे। कुछ फुटकर रिपोर्टर इधर-उधरसे समाचार एकत्र करके भेजते थे और वे ही समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचार-पत्रोंके सचलकोंको इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके पत्रोंमें समाचार भेजनेके लिये ऐसे आदमी हों, जो साधारण

समाचारों की अपेक्षा अधिक और अच्छे समाचार भेज सके। यह बात उनके हृदयोमें इस आशासे उत्पन्न हुई कि ऐसा करनेसे, वे, दूसरे पत्रों की अपेक्षा एक विशेष वात अपने पत्रमें दे सकेंगे और इस प्रकार प्रतिद्वन्द्वितामें दूसरोंसे बाजी मार ले जाँयगे। सबसे पहिले १९वी शताब्दीके आरम्भ-कालमें इङ्गलैण्डमें 'मार्निङ क्रानिकल' नामके पत्र ने इसी भावसे प्रोरित होकर अपना खतन्त्र रिपोर्टर-मण्डल स्थापित किया। उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोर्टर रखे। यह सब इस स्पर्धाके फल खरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे पत्रसे अधिक और अच्छे समाचार दे। किन्तु जब रिपोर्टरों की संख्या प्रायः सर्वत्र एक ही हो गई, सभी पत्र एकसे ही समाचार देने लगे, तब अपने-अपने पत्रमें विशेषता लानेके और उपाय सोचे जाने लगे। अब समाचार-पत्र सञ्चालक अधिकता और अच्छाईके साथ-साथ इस बातका प्रयत्न करने लगे कि उनके पत्रमे अन्य पत्रों की अपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जायं। इसी बीचमें तारों की एक कम्पनी खुली। इससे उक्त भाव की पूर्तिको बहुत सहारा मिला। समाचार-पत्र पोस्ट या हरकारेके जरियेसे अपने समाचार न मंगाकर जल्दी प्रकाशित करनेके विचार से इस कम्पनीके तारों द्वारा मॅगाने लगे। इस प्रकार तारोंके जरिये सबसे पहले समाचार-पत्रोंको जो समाचार भेजा गया, वह १८४६ ई० में प लियामेण्टके उद्घाटनके समय दिया गया साम्राज्ञी विक्टोरियाका भाषण था। इसके बाद साधारण समाचार भी भेजे जाने लगे थे। इस प्रकार जल्दी-जल्दी समाचार पानेसे जनतामें जल्दी समाचार जानने की रुचि वढी। अभी तक देहाती पत्रोंके पाठक समाचारोंके जल्दी जानने की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किन्तु अब उनकी रुचिमे भी सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीघ्र समाचार जानने की उत्कण्ठा प्रकट करने लगे। समाचार-पत्रोंके चतुर सञ्चालकों ने, जनता की इस रुचि और इस उत्कण्ठाके अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया। अभी तक जो तार कम्पनी थी, वह समाचार-पत्रों ही के लिये न थी, इसलिये इसके द्वारा समाचार भेजनेमें कभी-कभी विलम्ब भी हो जाता था। अतः समाचार-पत्र सचालकों ने विशेषतः

शहरोके समाचार-पत्राालों ने मिठकर एक शपनी तार यस्पनी छोली। यह कम्पनी १८६५ में स्थापित हुई । इसके द्वारा समानार भेजनेमें बड़ी सुविधा हो गरे। एन रम्पनी ने अपने कर्मनारी रहे जो समानार प्राप्त करके तार द्वारा समानार-पत्रोंको भेजने वे। एवं कस्पनी पर सरकारना राथ न था, एसल्ये वह इम करानी द्वारा भेजे गये ममाचारों पर रिमी प्रकारका दियन्त्रम नहीं रन यानी थी और जैया कि साभाजिक मा ती है, मरतार ममानार-पत्रोंमें प्रसामित होनेवाले समाचारों पर नियन्त्रण स्राना अपनी भलाउँके लिये आवस्यक सममनी थी। एमलिये उपने यह कमानी गरीद ली। या ममानार-पनोंको थोएी सी कठिनाई फिर दिरालाई पड़ी। परन्त उस सम्बन्धमें कुछ कर सरना सम्भव न था। अतः पत्र सचालको ने तार कम्पनी स्थापित करनेका विचार छोड दिया। साथ ही अलग-अलग ग्पिटिर-मण्डल की थोगी बहन व्यास्था के गाथ मन्सि-िन होकर पत्र-गचालको ने एक गमाचार गमिनि स्मापित की, जो एक समाचार प्राप्त कर भिज-भिज केन्द्रोंमें तार द्वारा पर चा केती थी। इसी प्रकार भीरे-भीरे और भी ऐसी समितियाँ स्थापित हुई और उन्नति करते-करते वर्तमान रगमें आयी।

ममाचार-प्रमितियों के प्रतिनिधियों को ये तमाम मिवधाएँ प्राप्त रहती हैं, जो समाचार-पत्रके कियी रिपोर्टर के लिये मलभ होती हैं। अर्थात् समाचार-पिमितियों के प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओं में पोश कर मकते हैं, अदालतमें रिपोर्ट ले राकते हैं, अन्य घटनास्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और एक रिपोर्टरके करने योग्य सब काम कर सकते हैं। समाचार-समितियों का उनके जन्म-कालसे ही पत्रों पर बहा प्रभाव पड़ा। जहां पहले समाचार-पत्र रिपोर्टरों पर अधिक अवलम्बित रहते थे वहां अब वे समाचार-समितियों के अधिक सोहताज रहते हैं। यह दशा बिढेशों में तो है ही हमारे यहा भी अब इसका प्रचार वढ चला है। शक्तरेजी-पत्र तो इन समितियों के बहुत ही अधिक मोहताज रहते हैं। देशी भाषाओं के पत्र भी कम मोहताज नहीं रहते।

दैनिक-पत्रोंमें, यद्यपि ऐसे पत्रोंका अमाव नहीं है, जो समाचार-सिमितियोंसे समाचार न लेते हों तथापि अब इनसे समाचार लेना एक प्रकारसे अनिवार्य सा हो गया है।

भारतवर्षमें समाचार-समितियों के अस्तित्वका इतिहास कोई विशेष चमत्कार-पूर्ण नही है। हमारे सामने विदेशोंका उदाहरण मौजूद था। आवश्यकता सिर्फ इतनी थी कि समाचार-पत्र इतनी अधिक सख्यामे निकलने लगें, जिनमें समाचार भेज कर कोई कम्पनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब समाचार-समितियोंका भी जन्म हो गया।

इस समय पाश्वाल्य देशोंमें राइटर कम्पनी, प्रेस एसोसियेशन और एसे।सिये-टेड प्रेंस ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैं। राइटर कम्पनी सबसे अधिक पुरानी है। यह कम्पनी सन् १८४८ ईस्वीमें पैरिसमें स्थापित हुई थी और इसके संस्थापक थे मि॰ ज्यूलियस राइटर। प्रारम्भमें यह नितान्त सरकारी संस्था थी। कोई १७ वर्ष तक यह सस्था अपनी इसी है सियतसे काम करती रही। सन् १८६५ ईस्वीमे कुछ व्यक्तियोके आन्दोलन और उद्योगसे यह संस्था सार्वजनिक संस्था बना ली गई। किन्तु फिर भी यह सदा सरकारी पक्षका समर्थन करती रही और अब तक करती है। अब इसकी प्रसिद्धि एक अर्घ सरकारी मंस्था की भाँति है। मगर काम अब भी पूर्ण सरकारी नीतिसे ही होता है। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय समाचार भेजनेके लिये समस्त-ससारमें प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक एकसला चेपलमें एक सामान्य कर्मचारी थे। पहिले कुछ कबूतर पाल करके उन्होंने खबरें मँगाना शुरू किया था। धीरे-धीरे उस कामको बढा कर वर्तमान रूप दिया। अव इसके केन्द्रस्थान ससार भरमें स्थापित हैं, जहासे यह हर जगह समाचार भेजती रहती है। यह संस्था व्यापकताके विचारसे ससार की समस्त समाचार-समितियोसे वही है।

इसके बाद न्यूयार्क अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस नामक संस्थाका स्थान है। कार्य-बहुल्ता की दृष्टिसे यह संस्था भी संसारमें अपना सानी नहीं रस्ति।

इस दृष्टिले यह समार की ममसे बड़ी महमा मानी जानी है। इसके जन्मके सम्बन्धमें कहा जाता है कि अनेरिकाके पत्र पहिले इन प्रकार की मनाचार-समितियोंसे काम नहीं छेने थे। पत्रों के अपने-अपने रिपोटर थे और अपना-अपना अलग-अलग काम होता था। बाहरमे गमाचार प्राप्त हरनेके लिये रामाचार-पत्रोंकि अलग-अलग जहाज भी थे। हिन्तु इप प्रयालीमे अभिक सर्व भी पड़ता था और असुनिधाय भी होती थीं और इनने पर भी समानार द्यीप्रना पूर्वक न पहु च पाते थे। उसलिये १८५० ईस्वीके बादने इस प्रथाने साम हेना वन्द होने लगा। उसके बाद वढांके युद्ध समाचार-पत्नों ने मिलहर एक सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित वी । इमीका नाम एसे। यियेटेड ब्रेस पड़ा । एसे।सियेटेड प्रेस ने अपने भेम्बरों की सरला निधित वर ही है और उनसे अविक मेम्बर उस सस्थामें शामिल नहीं हो सकते । इस समितिका नियम है कि अपने मेम्बरोके अलावा अन्य किमी समाचार-पत्रको अपने समाचार नहीं भेजती। इसलिये अमेरिकाके दूसरे पत्र अपनी अलग सस्थाएँ बनानेके लिये मजबर हुये हैं। एसे।सियेटेउ प्रेस तीन प्रकारके काम करती हैं। एक तो इधर-उधरके समाचार एकत्र करती हैं, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरोके पाम भेजती है, और तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-रामितियोको देकर यदलेमें उनके समाचार लेती है। इस प्रकार एसे।सियेटेउ प्रेस-समाचार सकलन, समाचार-विकय और समाचार-विनिमय प्रभृति तीन काम करती है। इस कम्पनीको राव लाभ रहता है। कुछ दिन हुये माधुरी' के एक रिपमें इनके मुनाफेका व्योरा छपा था। पाठको की जानकारीके लिये, सामयिक न होने पर भी, वह नीचे दिया जाता है। यह मुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदारोंम वाँटा गया था।

> १९०६..... ... ..८ फी सैंकड़ा १९०७-१०.... ...१० " १९११-१३. . . .... ,,१२ "

| ৭९৭४           | फी सैकड़ा |
|----------------|-----------|
| <b>१९१५</b> १२ | "         |
| 989892         | <b>"</b>  |
| 989७94         | "         |
| 9896-20        | "         |

इस मुनाफेके अलावा सन् १९२० में ४० लाख रूपया हिस्सेदारों में बाट दिया गया था। इन अङ्कोसे एसोसियेटेड प्रेसके मुनाफेका अन्दाज लगाया जा सकता है।

जगर कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों द्वारा स्थापित तार कम्मनीके विटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इड़लेंण्डके समाचार पत्रोंने अपनी समाचार-समिति स्थापित की। इस समितिकी नियमित स्थापना १८६८ में हुई और इसका नाम प्रेस एसोसियेशन डाला गया। यह समिति वहां के प्रांतीय समाचार पत्रोंको समाचार भेजती रहती हैं। किन्तु लन्दनके समाचार पत्रोंको नहीं भेजतीं। इसका कारण यह है कि लन्दनके समाचार पत्र स्वतः ही इससे समाचार लेना नहीं चाहते। अमेरिका के एसोसियेटेड प्रसकी भाति—इसके सदस्योंकी सख्या परिमित नहीं है। यह किसी भी समाचार पत्रको अपना मेम्बर बना सकती है, सख्याका कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जितने पत्र चाहें इसके मेम्बर बन सकते हैं। यह संस्था इड़लेंडकी सबसे अधिक लोक-प्रिय समाचार-समिति बन रही है।

भारतवर्षमें सबसे पुरानी समाचार-समिति एसोसियेटेड प्रेस है। वहते हैं कि पहिले भारतवर्षमें समाचार सकलन के काम पर "पायनियर" ने एकाधिपत्य-सा स्थापित कर लिया था। उसका बृहद् रिपोर्टर-मण्डल देशके विभिन्न स्थानों में रह कर काम किया करता था। धीरे-धीरे अन्य पत्रोंने पायनियरके साथ प्रतिस्पद्धिमें सफल होने के विचारसे गुट बांध कर समाचार सकलनका काम ग्रुरू किया। यह समाचार-समितिका सूत्रपात था। स्वर्गीय श्री के० सी० राय इस

समितिके प्रधान कार्यवर्त्ता थ। जब यह ममिति नल निक्ती, तम कहते हैं कि श्री के॰ सी॰ राय महोदयने मिनितिका पूर्णस्वानित तलब किया। अन्यान्य सदस्योंको यह स्वीकार नहीं था। उनलिये नायनहंगने शलन से एक समिति उस रागितिको नीचा दिलानेके विचारसे स्थावित की। इनसे पहिली मनितिके टाइरेक्टर कुछ घवज्ञये और उन्होंने राय साहबरी झर्त मजूर कर ही। सब राय महोदय फिर पहली समितिमें आ गये। यही मिनि एगे। तियेहेट प्रेमकेनामसे प्रसिद्ध हुई। एनोस्थिटेड प्रेन यद्यपि अर्थ सरकारी मस्था वह कर ही प्रसिद्ध है। तयापि कार्यरुपमें वट जिलकुल सरकारी है। उनके हारा भेजे हुए समाचारीमें सरकारी रह सदा चड़ा होता हैं। मार्वजनिक दिष्टिकोणसे दम वस्पनीके समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रस्तुत वे प्रकाशित होते हैं मरकारी दृष्टिकीण से । सरहार की नीति स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुरा शायन-प्रगाली की नीति है। इमलिये इस प्रेसके कर्ताधर्तागण भी उसी नीतिका समर्थन करते हैं। इन मामलेंगें वे यहा तक बढ़े हुये हैं कि कभी-कभी अपने सार्वजनिक सेवाभाव तकको तिलाअलि ठेकर ऐसी संस्थाओंके समाचार, जो निरकुराता और स्वेच्छाचारका निरोध करती हैं, उन संस्थाओं द्वारा तत्थानीय एसे। मियेटेउ प्रेस प्रतिनिधिके पास भेजे जाने पर भी, भेजना स्वीकृत नहीं करते । इस प्रकारका अन्धेर खाता इस सस्या द्रारा मचाया जाता है। फिर भी समाचार-पत्र ऐसी संस्थाओं की कमी होनेके कारण, इससे समाचार लेनेके लिये मजबूर होते हैं। इसमें भी ग्राहकों की सख्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फीस अदा करे वही समाचार प्राप्त कर सकता है। इस संस्थाके सम्बन्धमें कहा जाता है कि कुछ दिनोंसे इसका प्रवन्ध राइटर कम्पनीके हाथोंमें आ गया है। और भारतवर्षके समा-चार इसी कम्पनी की मारफत राइटरके पास पहुंचते हैं। इसका प्रधान कार्यालय शिमलामें है और देशके प्रायः प्रत्येक शहरमें इसके प्रतिनिधि रहते हैं जो वहांके समाचार एकत्र कर सब समाचार-पत्रोंको भेजते रहते हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितान्त सरकारी संस्था है। इसिलये खास प्रकारके समाचार यह संस्था ऐसे भ्रमात्मक या अस्पष्ट डक्से भेजती है जिससे वस्तुस्थितिका ठीक पता ही नहीं लगता। यही हाल राइटर साहवका भी है। उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारोंमें भी यही हाल होता है। मुक्तिल से कोई समाचार साफ निकलेगा। अन्यथा विदेश सम्बन्धी वास्तविक वातोंको जाननेके लिये हमें दूसरे साधनों पर ही अवलम्यित रहना पट्ता है और उन साधनोंके सुलभ न होनेके कारण विदेश सम्वन्धी हमारा अधिकांश ज्ञान अधूरा ही रहता है। एसे।सियेटेड प्रेस की कृपासे अपने देश सम्बन्धी ज्ञान की भी यही हालत है, किन्तु देशमें दूसरे साधन उतने दुर्लभ नहीं होते। इनल्यि यहां की वस्तुस्थिति छिपती नहीं है। फिर भी जितनी जल्दी और जितनी सुगमतासे चाहिये, उतनी जल्दी और उतनी सुगमतासे हमें सब समाचार नहीं प्राप्त होते। वहुतसे समाचार तो यह कम्पनी प्रशाशित ही नही करती, केवल इमलिये कि उनसे सरकारी नीति पर आक्षेप होनेका टर रहता है। टढाहरणके लिए महालके नक्सवन्दीं की हालत, अकाली केंदियों की दगा आदिके सम्बन्धमें टर कम्पनीके फुटे मुँहमें कभी एक शब्द तक नहीं निकला। परन्तु जहां दस मितिकी ये बुराऱ्यां हैं, वहीं नरवारी पक्षपातसे दमें ठाभ भी है। सरवार बी ओरसे तमाम-गुविधाएँ इम मिनिकों दी जानी हैं। समाचार-नाम नौरमे मरपारी ममाचार मबने पहिले इव ममितिको ही मिलते हैं। अनेक रंभी बातें नो अर्थ-नरकारी या मनकारी होती हैं। इस मिनिके अतिरिक्त और हिसी मिनिको मिल्यो समन्दे हैं। इसके ताम आदि भी अन्य समिनियों पित्रहे

लगे हैं अतः अन अन्यान्य समितिया भी प्रनाग्में आ रही हैं। इन मम्बन्धर्में श्री एस॰ सदानन्दका काम विशेष रंगमे उन्हेन्ययोग्य है। उन्होंने कुछ सार्व-जनिक कार्यकर्ताओं के सहयोगमे १९२५ के जनवरी मासमें एक मामचार-समिति की स्थापना की थी। दाका नाम 'फी ब्रेम' रखा गया था। इसके पहिले कांत्रेस न्यूज सर्विमका भी प्रवन्ध तिया गया था। किन्तु वह चल न सकी काम तो खतन्त्र रूपने एक भूती प्रेस का ही मामने आ पामा। इसके मेनेजित एउटिर और सस्यापक श्री एम्• सदानन्दजी ही घे। इन सस्थाका प्रधान कार्यालय वम्बईमें था। गन १९२६ के कार्यं ल महीनेसे वह सस्या प्राप्नेट लिमिटेउ लाइविलिटी कन्यनीके रूपमें परिवर्तित हो गई थी। नीतिमें यह कम्पनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती थी। किन्तु कुछ ही दिन बाद इस कम्पनीके सामने कठिनाऱ्यां आयी। और मुख तो इमल्पि कि इस पर सरकारका कोप था, और पुछ इसलिये कि उक्त सचालक, महोदयने अपने कार्यमें असावधानी और विधिलता दिरताई ।यह कम्पनी सन् १९३४ में टूट गई।

इसके वाद फ्री प्रेसके कलकत्त के प्रतिनिधि श्रीविधुभूपण सेन गुप्तने एक अलग समाचार-समिति संगठित की। इसका नाम युनाइटेट प्रेम रस्ता गया। इस कम्पनीका जन्म १९३४ में हुआ। इसके प्रधान संचालक उपरोक्त श्रीसेनगुप्त महाशय ही हैं और इसमें देशके अन्यान्य बड़े-बड़े महानुभावोंका सहयोग है। इस समिति की नीति भी फ्री प्रेस की नीति की भांति ही निस्पक्ष है। स्थापनाके समयसे इसने जो कार्य अब तक किया है, वह संतोष-जनक है और समाचार-पत्रों की उन्नतिसे दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके लिये यह कम्पनी सहायता-पात्र है।

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना नाहिये। सहाचार-पत्र सचालकोंको सगठित होकर भारतवर्षमें तो अपनी एक स्वतन्त्र समाचार-समिति स्थापित ही कर लेनी नाहिये। इसके अलावा विदेशोंमे भी एक ऐसी सस्था

[समाचार-समितियां

म्मानिन करते चाहिये जो बहांके ठीक-ठीक समाचार दिया करे। इसमें निःसन्तेह बहुत बादाएँ हैं और यह काम भी अखनत दुःसाण है। किन्तु इसके आवस्त्रकता है यह निश्चय है और इसकिये इसकी पूर्तिका ध्यान रखना भी आवस्त्रक ही है।

## भेंट और बात-चीत

समाचार-पत्रोंके लिये जहा रिपोर्टर और सम्वाददाताओं की आवस्यक्ता होती है, वहीं भेंट करनेवालों की आवस्यक्ता भी होती है। हमारे देशमें तो अभी भेंट करने की प्रथाको उतना प्रश्रय नहीं मिला, जितना मिलना चाहिये, परन्तु पाश्चाल देशोंमें तथा अन्य ऐसे देशोंमें जहां पत्रकार-क्ला की आवस्थ काफी उन्नत है, भेंट करने की प्रया क्ष्म प्रचलित है। भेंटसे यहां पर केवल उस मुलाकातसे मतलम है, जो किसी व्यक्ति-विश्लेपसे इसलिये की जाती है कि । सार्वजनिक विषय पर उसके व्यक्तिगत विचार जाने जायें। किसी व्यक्तिके निजी खार्थके लिये की जानेवाली भेंद्र, जिससे सौर्वनिक हितका कोई

सम्बन्ध नहीं होता, पत्रकार-कलाका विषय नहीं है। भेट करनेवालेका काम रिपोर्टर और सम्वाददाताओं के कामसे भिन्न है। रिपोर्टर और सम्वाददाता तो विशेष समाचारके सम्बन्धमें एक ही व्यक्तिकी नहीं, अनेक व्यक्तियों की वातोका सग्रह करके उस सम्बन्धमें अपना निष्कर्प निकाल कर समाचार-पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजते हैं। भेंट करनेवाला कर्मचारी केवल एक व्यक्तिकी बातका पता लगाता है और पत्रमें केवल यह लिखता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समाचार या विषयके सम्बन्धमें अमुक विचार रखता है। रिपोर्टर वाह्य वातोंका अन्वेषण करता है, भेंट करनेवाला अभ्यन्तरकी वात हूँ इकर सामने रखता है। इन दोनों कायों में काफी अन्तर है।

मेंट करने की प्रथाका जन्म क्यों हुआ, समाचारोंका पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने पर भी लोग व्यक्ति-विशेषके विचारोंको जाननेके लिये क्यों लालायित हुए आदि प्राश्नोका कोई प्रामाणिक और निश्चित उत्तर न होने पर भी, जहां तक मालम होता है, इस प्रथाके जन्मका कारण यही होगा कि मनुप्य-मनुप्यसे अधिक दिलचस्पी रखता है और बाहरी वातोंके जाननेके बाद भी उसके जीमे यह इच्छा अवस्य रहती है कि व्यक्ति-विशेष इस सम्बन्धमें क्या विचार रखता है। सम्मवतः इसी दिलचस्पीने भेंट करने की प्रधाको जन्म दिया।

मेंट करने की प्रथा कैसे शुरू हुई और कयसे शुरू हुई, इस सम्बन्धका अन्वे-पण करनेसे मालम होता है कि पहले मेंट केवल किसी समाचारके सम्बन्धमें व्यक्तिविशेषके विचार जांननेके लिये की जाती थी। इस प्रथाको 'न्यूयार्क-हेराल्ड' (अमेरिका ) के सप्रालकने सन् १८५९ में पहले-पहल जन्म दिया था। उस समय केवल समाचार जाननेके लिये इस प्रयाका पालन किया जाता था। पहले रिपोर्टर या सम्बाददाता ही इस कामको कर लेते थे। धीरे-धीरे कार्यों का विभाजन हुआ। जो कर्मचारी मेंट करने की कियामें चतुर थे, वे केवल इसी कमके लिये ही रखे गये। इस प्रकार इस प्रथाको प्रोत्साहन मिला। तत्मधात लन्दनके 'रिल्यू आफ् रिल्यू ज'नामक पत्रके कर्तांधर्ता मि॰ स्टेडने प्रयाको बहुत ही अधिक ऊँचा उठा दिया। उन्होंने परिपाटीमे एक नई धारा ही वहा दी। वे केनल ममाचार जाननेके लिये हिमीसे भेंट करनेके पश्चानी न थे। उन्होंने विभिन्न निषयों पर विशिष्ट व्यक्तियोंके विनार प्राप्त करना और उनको अपने पत्रमें रोचक टक्से प्रकाशित करना शुरु रिया। मनुष्य-मनुष्यमे दिलचसी रराता ही है। इन वर्णनोंको 'रिय्यु आफ रिय्युज' के पाठक महे चान से पढ़ने लगे। मि॰ स्टेटकी बड़ी स्थाति हुई। अब जो आदमी इतर्लग्ड जाय, उसीसे भेट करना और उसके मनोरजक विचार जान पर उने उसी रोचक टहसे अपने पत्रमे प्रकाशित करना, उन्होंने अपना नियमित करांच्य-सा मना लिया। उनके इस उदाहरणसे भे ट करने की प्रधानी बरी उन्नति हुई। अब तो विदेशों में शायद ही कोई ऐसा प्रभावशाली पत्र होगा, जिनके कार्यालयमें चतुर भेट करनेवाले कर्मचारियोंका एक समृह न हो। अब भेट करनेके उद्देश्यमें भी अन्तर आ गया है। अब दिसी समाचारके सम्बन्धमें किसी व्यक्तिके विचार जाननेके उद्देश्यसे यहत ही क्या भेट की जाती है। आजकर तो किसी विशेष विषय पर व्यक्ति विशेषके विचार जाननेके लिये ही अधिकतर भेंट वी जाती है।

भेंट अधिकाशमें साधारण कोटिके छोगोंसे नहीं की जाती। वह की जाती है ऐसे आदिमयांसे, जो अपने कारनामोंके लिये या तो वदनाम होते हैं, या अपने सत्कायोंके लिये प्रसिद्ध । जो आदिमी जितना चदनाम या प्रसिद्ध होता है, उससे उतनी ही अधिक भेंट की जाती है, इन लोगोंके विचारोंमे कुछ-न-कुछ विशेषता अवस्य रहती है। लोग उसी विशेषताको जानता चाहते हैं. इसीलिये इनसे भेट की जाती है। किसी विशेष विपयके पण्डितसे या किसी विशेष महत्त्वपूर्ण समाचारके विशेषज्ञातासे भी भेंट की जाती है, ताकि उसके अध्ययन किये हुए उस बिपयके अथवा उस समाचारके सम्यन्धमें उसके विचार मालम हों। कुछ लोग केवल दूर देशसे आनेके कारण ही भेंट करनेके योग्य मान लिये जाते हैं। किसी नये स्थानमें जानेवालेंके नये-नये विचार जानने की

इच्छा होना, उस स्थानके निवासियोंके लिये खाभाविक ही है, इसलिये दूर देशका यात्री नेकनाम या वदनाम हो चाहे न हो, हर हालतमें भेंट करनेका पात्र माना जाता है। और यदि वह नेकनाम या वदनाम हुआ, तव तो भेंट करनेवालोंके मारे उसकी नाकमें दम आ जाता है।

भें ट करनेका काम वड़ा कठिन होता है। किसीके मनकी वात खोज निका-लना आसान नहीं। साथ ही भिन्न-भिन्न चील-व्यसनके व्यक्तियोंके साथ सफ-लतापूर्वक वात-चीत कर लेना भी आसान काम नहीं है, इसलिये अङ्गरेजीमे यह कहा जाता है कि भेंट करनेवाले पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते (Interviewers ale born, not made )। परन्तु यह वात ठीक ही है, यह मैं नहीं मानता। वैसे तो जो प्रतिभासम्पन्न और अलैकिक, शक्तिके मनुष्य होते हैं, उनके कार्यों की वरावरी किसी विषयमें नहीं की जा सकती। यदि इसीके आधार पर पैटा होने और वनाये जाने की वात कही जाय, तो संसारमें कोई विषय ऐसा न मिलेगा, जिसके सम्बन्धमे यह न कहा जा सके कि उसके करनेवाले पेंदा होते हैं, बनाये नहीं जाते। परन्तु ; हमें तो साधारण कर्मचारीके गुणां और कायोंसे इसका निरीक्षण करना चाहिये। उस प्रकार देखनेसे यह सहज ही माना जा सकता है कि भे ट करने की कुशलता भी अभ्यास-दारा प्राप्त की जा सकती है। भेंट करनेवाले कर्मचारीके लिये जिन गुणों की आवस्यकता होती है, उनमें नवसे अधिक महत्त्वपूर्ण गुण हैं मनोविज्ञानकी जानकारी तथा वाक्पटुता । किस आदमी का खभाव कैसा है, किस प्रकारसे वार्ते करनेसे वह अधिक प्रसन्न होता है, कहा ऊवने लगता है आदि वातें मनोविज्ञान को जानकारीसे सम्दन्ध रखती हैं, और फिर उनके शनुरप वात-चीत कर सकना वाक्यरताका काम होता है। भेंट क्रनेवालेको तो विभिन्न स्वभाव-गुणके मनुष्यों से मिलनेके प्रसग पड़ते हैं, अतः उनसे बड़ी सावधानी और चतुरताके साथ बात-चीत करनी पढ़ती है। किस प्रकारके ननुष्यको दिस प्रकार गानी रसा जा सकता है, हम जातमें उसे पूरा दस होना चाहिये। उसे य्यवहारमें इतना शिष्ट और वात-चीतमें इतना मधुर होना

चाहिये कि उनसे बात-चीत बरना लोग अपने मुगरा निपय नममें। में ट करनेवालोके काममें ऐसे प्रमाग भी आते हैं, जब उन्हें बन्त (Interview 60) को मन्तुष्ट ररानेके लिये अपने मनके भावोंको टिपाना पड़ता है, दमलिये उनमें रतना धूर्य और दानी चतुरता होनी चाहिये कि यह अपने इटक्के भावोंको चालाकोके माथ दिया मके। भाषा और माहित्यरा माध्यण अन भी में ट करनेवालेके लिये आवश्यक होता है। गुणोका यह उन्हेंग केवल सामान्यरपसे निया गया है। उनकी प्राय हर प्रकारकी में ट करनेवालोंको आवश्यकता रहती है। वैसे विशेष-विशेष विषयके लिये भे ट करनेवालोंको दमगुणोंके अतिरिक्त अन्यान्य गुणों की आवश्यकता भी पहती है, जिनका सम्पूर्ण वर्णन करने की यहा आवश्यकता नहीं।

भेंट करनेवालोंके लिये सबसे वह दुर्गुणकी बात है अभीर होना। वे किसी से मिलने जायं। उसे उस समय फुरसत न हो, उन्हें फिर जाना परे, या वहीं थोड़ी देर बठना पड़े, तो भेंट करनेवाले कर्मनारीके लिये यह बहा अहितकर होगा कि वह अधीर हो उठे। इसके दो कारण हैं; एक तो यह कि इन प्रकार की अधीरतासे वह अपने मनकी शान्ति हो देगा, जिसके कारण बात-चीतमें सफल होना कठिन हो जायगा। दूसरे उसकी अधीरतासे वक्ता (Intervewee) को भी क्षोभ होगा, और वह उचित उत्तर देनेमें आना-कानी कर सकता है। फवनेका एक प्रसंग और भी आ सकता है। वह उस समय, जब भेंट करनेवाले की बातका टीक-ठीक उत्तर नहीं मिलता। ऐसे अवसर पर चिड़चिड़ाना, ऊबना या धैर्य खो देना, भेंट करनेवालेके हुर्गुण हैं। उसे तो निर्विकार होकर उस समय तक शान्तिपूर्वक बात-चीत करते रहना चाहिये, जब तक उसको वे सब बात माल्यम न हो जायँ, जिनके लिये वह बात-चीत करने भाया है। चिड़चिड़ाकर उत्त जनापूर्वक बात-चीत करनेसे अथवा ऊबकर अधूरी बात-चीत करके ही चल देनेसे काम नहीं चल सकता।

जपर कहा जा चुका है कि भेंट करनेवालेको विभिन्न प्रकारके मनुष्योंके सम्पर्क

में आना पड़ता है। उन सब प्रकारके मनुष्योंके भेदका वर्णन करने की यहां आव-इयकता नहीं। सामान्य रूपसे वक्ताओं (Interviewees) के जो भेद हो सकते हैं, उनमेसे मुख्य ये हैं। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं, जो ठीक-ठीक उत्तर देते हैं। उनसे भेट करना बहुत सरल होता है। कुछ ऐसे होते हैं, जो या तो बहुत अधिक बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकारके लोगोंसे वात चीत करना जरा कठिन होता है, परन्तु थोडी धीरतासे काम सध जाता है। होना यह चाहिये कि जो अविक बोलते हैं, उनकी सब बातें ध्यानसे सुन ली जाय और उनमेसे जो अपने प्रथसे सीधा सम्बन्ध रखती हों, उनको ध्यानमे रखा जाय या टीप लिया जाय, अन्य सब बातोंको अनसुनी करके टाल दिया जाय। जो कम बोलते हैं, उनसे जब तक अपने प्रथका पूरा उत्तर न मिल जाय, तब तक एकके वाद एक प्रथ किया जाय, और जो उत्तर मिले, उसे ध्यानमें रखा जाय। इसी रीतिसे काम आसानीके साथ सथ सकता है।

मेंट करनेवालोंके लिये एक किन प्रसंग और भी आता है। वह उस समय, जब वे दूर देशके यात्रीसे मुलाकात करने जाते हैं। ऐसे यात्रियोंमे उनकी चर्चा छोड दीजिये, जो प्रसिद्ध या बदनाम होते हैं, क्योंकि उनके सम्बन्धमें कोई ऐसी उत्लेख-योग्य किनाई नहीं पड़ती। किनाई पड़ती है उन लोगोंसे मेंट करनेमें, जो प्रसिद्ध या बदनाम न होते हुये भी केवल दूर देशके होनेके कारण महत्त्वके होते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें वास्तवमें भेंट करनेवाला अधिक नहीं जानता, इसलिये उनके उपयुक्त तैयारी करके जाना भी भेंट करनेवाल अधिक नहीं जानता, इसलिये उनके उपयुक्त तैयारी करके जाना भी भेंट करनेवाल अधिक नहीं जानता, इसलिये उनके उपयुक्त तैयारी करके जाना भी भेंट करनेवाल में नहीं- सही नहीं चुना जा सकता। विना किसी तैयारीके जाना होता है और वहीं पर प्रसनानुनार तैयार होना पड़ता है। इस समय भेट करनेवाले की विद्यता, बहुजता और व्यवहार-ऊरालता ही काम आती है। यदि इस प्रकारके अवसर पड़ जायें और पहलेने किसी दियय की बात सोची हुई न हो, तो अनुमान ने छोई विपय चुनकर दान-चीन प्रारम्भ कर देनी चाहिये। बीचमें ज्यों ही

मालम हो कि एग विकास वकाका अनुगम नहीं है, हों ही उमें छोड़ ऐस निषय देना चाहिये, जिसमें उसे अनुगम हो। यदि भेंड करने नाटा कर्मनारी होशियार हुआ, तो डो-एक समालमें ही यह करू ही रिनात निषय हुँ इ निकादेगा। इस प्रकार अपना कार्न साल देनेमें उसे अधिक कि महिनाई न प्रोगी। सदस्यामी कर्मनारी तो बिना बात-चीत किये हुये भी यह प्राप्त तमा सहने हैं कि असुक व्यक्ति किस निषयमें अनुगम रसता है।

भेट करने हे लिये जाने में िक्सी निशेष पाता तैयारी की आपशक्ता नहीं पहिती। उत्तना ध्यान आशा रराना चाहिये कि अपनी पोशाक माफ-मुधरी और भले आदिमयोकी-सी हो। साथमें कामक-पैनिलका होना तो साभाविक ही है। यदि हो सके, तो एक केमरा भी साधमें है लेना चाहिये, ताकि वकाका निश्च लिया जा सके। भेटके वर्णनके साथ पकाका निश्च निकल जाने में वर्णन अधिक रोचक हो जाता है। भेंट करनेपाहे कर्मचारीकों जहाँ अन्यान्य बातें सीरानी होती हैं, वहीं फोटोग्राफीका जान होना भी आवश्यक है। आजकल तो निश्च देनेकी चाल और भी अधिक चल पड़ी है।

भेट करनेवालेके लिये समयका एयाल रराना एर प्रकारसे आन्द्यव है। उसे सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि न वक्ताका समय व्यव जाने पाव, न अपना। वात-चीत इसनी सीधी और इतनी सरल हो कि धोड़े-से-थोड़े समयमें अपना मतलव सिद्ध हो जाय। इसके लिये यह आवद्यक है कि जिस विषय पर वातचीत करनी हो, उस विषय की तथा जिससे वात-चीत करनी है, उस व्यक्ति की अधिक-से-अविक वाते भेंट करनेवाला कर्मचारी पहले ही से मालूम कर ले। जो कुछ उसे खय पहले मालूम हो, उसे स्मरण करके, न मालूम होने पर उस विषय की पुस्तकें पढ़कर, समाचार-पत्र पढ़कर, अपने मित्रोंसे पूछकर—जिस तरह वने, उस विषयका अधिक-से-अधिक ज्ञान प्राप्त करके भेट करनेवाला वक्ता के पास जाय। हो सके तो पहले ही सोचकर एक प्रश्नावली भी तैयार कर ले, जिसके आधार पर वात-चीत की जाय। प्रश्नावली तैयार करनेमें और वैसे भी

यह ध्यान रखना चाहिये कि कम-से-कम प्रश्नों और थोड़े-से-थोड़े समयमें वक्ताके विचार मालूम हो जायँ। समयका खयाल एक और अवसर पर भी करना वड़ा जरूरी होता है; वह है मिलनेका समय। जिस वक्तासे जो समय निश्चित किया जाय, उसके पास ठीक उसी समय पहुँ चना अत्यन्त आवस्यक है। जिनके पास काम होता है-और वक्ताओंमे अधिक संख्या ऐसे ही लोंगों की होती है—उनके लिये समय की पावन्दी निहायत जरूरी होती है। एक-एक मिनटका उनके पास हिसाव रहता है और प्रत्येक मिनट एक विशेष कार्यके लिये पहले ही से निर्दिष्ट रहता है। ऐसी अवस्थामें यदि भेंट करनेवाला अपने निर्दिष्ट समय पर नहीं पहुँ चा, तो इस वातकी वड़ी आशङ्का रहती है कि बक्ता उस समयके वाद किसी दूसरे कार्यमें लग जाय और उस समय भेट करनेवालेको अपना काम किये बिना ही बापस आना पडें। समय पर न पहुंचनेमें एक बात यह भी होती है कि वक्तापर में ट करनेवाले कर्मचारी तथा उसके पत्रका प्रभाव भी उलटा पड़ता है, जिससे उसकी या उसके पत्रकी अपकीर्ति होती है। इन बातो पर विचार करनेसे मालूम होगा कि समयका खयाल रखना नितान्त आवस्यक है। समयके खयालके साथ-ही-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि बात-चीत करते समय अपनी बाते और अपने व्यवहारोंमे इतनी रोचकता रहे कि वक्ताका जी न छवे। जब तक बात-चीत हो, वक्ता तरोताज़ा ही मालूम होता रहे। जो बात-चीत हो, उसे भ्यानपूर्वक सुनना तथा उसे स्मरण रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। यदि स्मरणशक्ति बहुत अच्छी न हो, तो वाते सक्षेपमें लिखी भी जा सकती हैं, परन्तु इस प्रकार बातोंको टीपते समय यह अवऱ्य भ्यान रखना चाहिये कि यह किया इतनी अधिक न हो जाय कि बात-चीतमें बाधा पहे। एकआध शब्दके इशारेसे जल्दी-से-जत्दी बात लिख लेना ही अभीष्ट है। इसका यह अर्थ भी न समम्तना चाहिये कि वक्ताकी कोई बात पूरी लिखी ही न जाय । प्रसगवरा आये हुए वात-चीतके खास-खास अंश, वक्ताका कोई महत्त्वपूर्ण वाक्य अथवा वक्ताका यदि कोई तिकयाकलाम हो, तो वह

ज्यों-का-त्यों लिय देना नाशिये। ये बानें वर्षन लियने ममय बड़े वामकी होती है, उनसे नेर्णनमें रोचकता आ जाती है।

वर्णन स्थल रपसे दो प्रशासने दिना जा महला है; एक नी प्रश्नोत्तर ( Dialogue ) के रूपमें, बुनता निवन्ध ( Pares ) के मार्गे । पहले दहने लिसनेमें भेंट करनेवाला जो प्रान परता है तथा उनका वन्हरे हारा जो उनह मिलता है, वह ठीक उमी रूपमे लिया जाना है। यह टक्न अधिक पिटन रि। उसमें द्वा बातकी बड़ी ज़न्यत होती है कि प्रक्षा और उत्तरींके ठीय-ठीय शब्द उद्युत किये जाएँ। अपने प्रस्ते।के ठीव-ठीक शब्द नाहे याद भी मर जार्य, पर उत्तरिके सब घट्ट याद साना एक प्रकारने अयस्भा होता है, और यदि उस ट्रामें ठीक-ठीक घच्ट न दिये जा सरे, तो एस प्रणालीका साम महत्त्व नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकारका वर्णन वक्त के भावोंक प्रतिकृत भी हो सकता है, इनलिये अधिक सुविधानी बात यह है कि वर्णन लिसनेमें दूसरी प्रणालीका अनुसरण विया जाय । वर्णन निवन्धरूपमें दिखा जाय, इस प्रकार के वर्णनमें वक्ताने कीनसे शब्द करं, उनपर अधिक ध्यान न देवर उनके हुद्यके क्या भाव थे, यह प्रकट करनेपर अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही जो महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हों, उन्हें इस प्रकारके वर्णनमें भी प्रक्नोत्तर रूपमें देना चाहिये।

भेंटका वर्णन लिखना बड़ी जिम्मेदारीका काम है। यदि वह रालत हुआ तो जनता अममे पड़ सकती है और उससे भेट करनेवाटे कर्मचारी, वक्ता जनता तथा उस पत्रका अहित हो सकता है, जिसमें वह वर्णन प्रकाशित हो। भेंटका विषय पत्रका अपना निजी विषय होता है। समाचार की रिपोर्टी की भौति वह सब पत्रोंके लिये समान नहीं होता, इसलिये जिस प्रकार भिज-भिष पत्रोंमें पढ़कर समाचारों की सबी बात मालूम की जा सकती है, उस प्रकार भेंटकी सची बात मालूम करनेका कोई उपाय नहीं है। भेंटकी बात तो जो किसी पत्रमें लिखी गई, वही प्रमाण मानी जाती है, इसलिये भेंटका वर्णन लिखना

अधिक महत्त्वकी बात है। यदि प्रमादवश में ट करनेवाले महाशयने वर्णनमें गलती की, तो वह औरों के लिये भी अन्याय की बात होती है, और वक्ताके प्रति तो बहुत ज्यादा अन्याय होता है, इसिलये भेंटके वर्णनमें खूब सोच-समभ कर तौल तौलकर शब्द लिखने चाहिये। लिख जानेके बाद खूब सावधानीके साथ अपने वर्णनको दोहरा लेना चाहिये, तािक कोई गलती न छूट जाय। इस प्रकार ध्यानसे लिखा हुआ और खूब सावधानीके साथ दोहराया हुआ वर्णन प्रामाणिक और उपयोगी तथा भेंट करनेवाले कर्मचारी और उसके पत्रकी कीर्तिको बढानेवाला होगा।

## लेख और लेखक

लेख और लेखक शीर्षक कियित् व्यापक है। इससे पुस्तकोमें लिरो जाने-वाले, नोटिस आदिमें लिखे जानेवाले, समाचार-पन्नोंमें लिरो जानेवाले आदि अनेक प्रकारके लेखों और उनके लेटाकोंका चोध हो सकता है। इसलिये यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यहां पर लेटा और लेटाक शीर्षक केवल समाचार-पन्नोंमें लिखे जानेवाले और उनके लेटाकोंको लक्ष्य करके लिटा। गया है। समाचार-पन्नोंमे, विषय-भेदके अतिरिक्त, लेख दो प्रकारके होते हैं। एक अथवा सम्पादकीय लेख और दसरे विशेष लेख। दोनों प्रकारके लेख सम्पादक द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, और सम्पादकके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा भी। हिन्दी समाचार-पत्रोंमें अधिकांश्रमें—प्रायः सदैव—अग्रलेख सम्पादक द्वारा ही लिखे जाते हैं। किन्तु विदेशोंमें, जहां पत्रकार-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, विशेष व्यक्तियों द्वारा भी अग्रलेख लिखाये जाते हैं। वहांके दैनिक पत्रोंमें तो दूसरे व्यक्ति अमलेख लिखते ही हैं; क्योंकि दैनिक-पत्रोंमें सम्पादकको दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं कि उन्हें लेख आदि लिखने की फुरसत ही नहीं मिलती। यही हाल विशेष लेखोंका भी है। वे भी सम्पाद-कीय या गैर-सम्पादकीय, दोनों प्रकारके हो सकते हैं। अग्रलेख सम्पादकीय स्तम्भोंमें अर्थात् समाचार-पत्रके उस स्थान पर दिया जाता है, जहां सम्पादक अपने विचार प्रकट करता है। यह समाचार-पत्रोंका प्रमुख स्थान होता है। इसिलये इस स्थान पर प्रकाशित लेख मुख्य लेख भी कहलाता है। अग्रलेख और मुख्य लेख, दोनों शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं। विशेष लेख प्रमुख स्थानके अतिरिक्त समाचार-पत्रके अन्य स्थानमें प्रकाशित किया जाता है। इन लेखोंमें एक अन्तर और भी होता है। वह यह कि अप्रलेखका विषय विशेष लेख की अपेक्षा तात्कालिक राजनीतिसे अधिक सम्बन्धित होता है। विशेष लेखामें हम यह आशा करते हैं कि उससे हमें तिद्वषयक अधिक बातें जाननेको मिलेंगी। विशेष छेखके छेखकको इस वातकी ओर ध्यान भी देना चाहिये। किन्तु; मुख्य लेखके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। उसमें तो, पत्रके डेढ़ दो कालमोंमें, विषय की खास-खास बातें आवस्यक जोरदार और सबके सममने योग्य भाषामें लिखा देना ही पर्याप्त होता है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि अप्रलेखमें किसी विषय की गूढ़ मीमांसा हो ही नहीं सकती। उनमें भी विषयोंका सविस्तार वर्णन प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथनका तात्पय केवल यह है कि यदि ऐसा न भी हो, तो भी अप्रलेखका काम चल सकता है।

उपर्पु क बातों के होते हुये भी लेखा आखिरकार लेखा ही हैं। उनमें इस प्रकारका भेद कैसे पैदा हो गया है ? यदि किसी भेद की आवश्यकता भी ही,

तो विषय-भेद काफी था। यह स्थान-भेद क्यों पैटा हो गा। 2 इनका इतिहास वड़ा मनोरटफ है। उमारी समानार-पत्र-गम्बन्धी कटा विदेशों की गम्पति है। वहींने हमने उमे लिया है। इमलिये प्रत्येक बातके निर्णय और अड-सन्धानके रिये हमें पाधाल देशों की शोर देखना पहना है। अप्रदेश शब्द आरंजी 'लीटर' शब्दसे लिया गया है। 'लीटर' मा अर्थ है वह, जो आगे हो। इनीलिये हमने अप्रलेख कहना शुरू किया। हिन्दीमें तो अप्रतेख शब्द का इतना ही इतिहास है। फ़िन्तु शहरेजी 'लीडर' के साथ काफी दिलयस इतिहास जुदा हुआ है। यह जान टेना आवस्यक है कि फीहर या उचारण केउर भी किया जा सबता है, और उस अवस्थानें उनना एक अर्थ 'देवों वाटा' भी दिया जा सकता है। परले-पहल समाचार-पत्रोंमें अप्रतेय नहीं हुआ वस्ते ये। पत्र आदिसे अन्त तक समाचारोंसे ही भरे रहते थे। भीरे-भीरे छान-छास समानार पहले और दूसरे समाचार वादमें दिये जाने लगे। फिर इन साप्त समाचारोंके सम्बन्धमें निचार भी उन्होंके साथ प्रस्ट निये जाने स्त्रो, ने सटिप्पण प्रका-शित होने लगे। इस प्रकार विचार प्रकट किये गये समाचारोंको अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक बनानेके विचारसे इनके बीचमें एकके स्थान पर दो-दो लेटोंका ढाला जाना शुरू हुआ। इससे ये समाचार लेडर कहे जानेके पात्र हुये। फिर ये लीडर कैसे कहाने लगे, इस सम्बन्धमें मालम यह होता है कि पहले ये लेंडर ही कहाते थे। किन्तु वादमें अग्रता चरितार्थ करनेके विचारसे ये लीउर कहे जाने लगे। विशेष लेटॉॉके सम्बन्धमे ऐसा कोई इतिहास नहीं है। ने किसी विपयको अधिक स्पष्ट करने या किसी आन्दोलनका प्रचार आदि करनेके लिये यों ही प्रकाशित किये जाते हैं।

दोनों प्रकारके लेखोंके—अप्रलेख और विशेष लेखके—दो भेद और भी होते हैं। कुछ लेख विचारात्मक होते हैं, और कुछ वर्णनात्मक। विचारात्मक, लेखों स्पष्ट भाषामें किसी विशेष विषय पर लेखकके विचार प्रकट किये जाते हैं, और वर्णनात्मक लेखोंमें किसी स्थान, उत्सव, यात्रा, आदि विषयोंका वर्णन होता है। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेख प्रायः अधिक रोचक होते हैं। जनता उन्हें बढ़े चावसे पढ़ती है। यदि वर्णनके साथ-साथ लेखोंमें भाषा-सौन्दर्य और मनोरज्जक शब्द-योजना की पुट भी हुई, तो ये लेख जनता द्वारा बहुत ही अधिक पसन्द किए जाते हैं। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेखों में खुल-खेलनेका मौका भी अधिक रहता है। भाषा सम्बन्धी ज्ञान, शब्द-योजना-चातुर्य, उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंके प्रयोग, कल्पना की जड़ान आदिके प्रदर्शनका जितना मौका वर्णनात्मक लेखों मिलता है, उतना विचारात्मक लेखों नहीं। इसीलिये उनमें खभावतः अधिक सौन्दर्य आ जाता है, और जनता उन्हें अधिक पसन्द करती है।

इनके अलावा दो प्रकारके लेख और भी होते हैं, एक नामांकित लेख और दूसरे गुमनाम या गुप्तनाम लेख । नामांकित लेखोंमें लेखकका स्पष्ट नाम रहता है, और गुमनाम या गुप्तनाम लेखोंमें या तो नाम रहता ही नहीं, या कोई कृत्रिम नाम रख दिया जाता है। समाचार-पत्रोंमें, विशेष कर विदेशी समाचार-पत्रोंमें, इनलेखोंके प्रकाशित करनेका नियम यह है कि जो ख्यातनामा लेखक हैं, उनके लेख तो नामके साथ छापे जाते हैं, किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनके लेख गुप्त नाम करके ही छापे जाते हैं। कभी-कभी लेखक स्वयं अपना नाम प्रका-शित नहीं करना चाहता, और उस दशामें प्रसिद्ध-से-प्रसिद्ध लेखकके लेख भी गुप्तनाम ही से छपते हैं। इसलिये गुप्तनामवाले लेख प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, दोनों प्रकारके लेखकों के हो सकते हैं। यह दुविधा होने के कारण गुप्तनाम लेखों के सम्बन्ध मे जनतामें भ्रम और उत्सुकता रहती है, और वह लेखको उसकी चास्तविकता जाननेके लिए पढती है। किन्तु यदि लेख नामाकित हुआ, और नये लेखकका हुआ तो—जनतामें खभावतः उसके प्रति उपेक्षा-भाव-सा पैदा हो जाता है, और वह लेखके गुणावगुण विचारे विना ही, उसे छोड़ देती है। इसलिए नए लेखकोंके लेखोंका गुप्तनाम या गुमनाम करके प्रकाशित करना ही समाचार-पत्रोंके लिए श्रेयस्कर होता है। ऐसा न करनेसे पत्रको हानि की आशङ्का रहती है। जनता

में एक ऐसी धारणा रहती है कि नये या प्रतिष्ठा-हीन लेटोमें गुरू होता ही नहीं, और यदि विभी पत्रमें लगातार नये लेनकों या अप्रतिष्ठित लेदाकों के ही लेन् प्रकाशित होते रहे, तो एग बात की भवादा रहनी है कि जनता उम पत्रके मम्बन्भमें यह धारणा बना ले वि उम्में अच्छे छेना ही नहीं होते—नाहे वे नये लेत प्रताने लेता होके लेतांसि भी अच्छे क्यों न हों। जनता की इन धारणाओं का पत्रकी आहक-संख्या और प्रतिष्ठा पर प्रभाव परे विना नहीं रह सकता। टमलिये पत्रोंको इस सम्बन्धमें उक्त नीतिका ही अवलम्बन करना चाहिये। इससे नेराकॉका कोई हुर्ज नहीं, उल्टे उन्हें भी काम ही है। नाम देने पर तो यह भाशाह्य रहेगी कि नये टोसक या अप्रतिष्ठित रोगक समक्त पर जनता उनके रोलोंको पढ़ने की उपेदा कर जाय । इनसे उन्हें अपनी योग्यता और गुर्गोका प्रदर्शन करनेका मौका ही न मिरोगा, जो प्रतिष्ठा-प्राप्तिके साप्त साधन हैं। रुपके विपरीत यदि नये लेलाक निधित गुप्तनाम द्वारा अपने रोला प्रशक्तित करवाते जायंगे, और वे प्रकाशित होकर स्याति पाते जायंगे, तो थोरे दिनों बाद बह लेखक खयं भी ख्यातनामा हो जायगा । हमारे सामने इस प्रकारके उदाहरण भी हैं। श्री प्रेमचन्द, श्री सनेहीजी, नादि इसी प्रकार प्रख्यात हुए हैं। यह प्रया लेखकों और सम्पादको, दोनोंके लिये हितकर है।

अप्रतेख या मुख्य तेसा लिस्ता समाचार-पत्रका खास काम होता है। किसी विशेष महत्त्व-पूर्ण विषय पर समाचार-पत्रके विचार प्रकट करते हुगे लिखे गये साप्ताहिक-पत्रोंमें दो-डाई कालम और दैनिक-पत्रोंमें डेट्-दो कालमके मज़मूनको अप्रतेख या मुख्य लेख कहते हैं। ये लेख सम्पादकीय विचार प्रकट करनेवाली अन्य टिप्पणियोंसे प्रायः लम्बे होते हैं। किन्तु यह कोई नियम नहीं। वे छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकारके लेख, प्रारम्भमें तो, किसी पत्र के एक अद्भमें एकसे अधिक नहीं होते थे, किन्तु अब यह बात नहीं रही, और

<sup>े</sup> एकही अद्भेगें एकसे अधिक मुख्य लेख भी प्रकाशित होने लये हैं। हिन्दी तो अभी इस नवीन प्रथाको उतना नहीं अपनाया गया, किन्तु अहरेजी

पत्रोंमें यह आम तौरसे जायज हो गई है। अग्रलेख सम्पादक स्वयं लिखता है या किसीसे लिखाता है। विदेशोंमें तो अब यह प्रथा-सी चल पड़ी है कि अग्रलेख प्रायः दूसरे व्यक्तियोंसे, जो उस विषयके, जिसपर लेख लिखना होता है, विशेषश्च होते हैं, लिखाए जाते हैं; क्योंकि इससे सम्पादकोंको तद्विषयक बहुत परिपक्ष विचार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु लेख जैसा लिखकर आता है, वैसा ही छाप नहीं दिया जाता। सम्पादक अपनी नीति और अपने मतके अनुसार उसमें काफी संशोधन, परिवर्तन करता है। इस सशोधन परिवर्तनके कारण कभी-कभी तो नौवत यहा तक आती है कि तमाम लेखका ढांचा इस प्रकार बदल दिया जाता है कि जब प्रकाशित होकर सामने आता है, तब लेखक पहचान तक नहीं पाता कि वह लेख उसीका लिखा हुआ है या किसी और का ? इस प्रकार देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरोंसे लिखाने पर भी मुख्य लेखमें सम्पादकका बहुत अधिक हाथ रहता है।

मुख्य लेख और विशेष लेखके लेखकों में भी काफी अन्तर होता है। मुख्य लेख को बात पत्र की अपनी बात मानी जाती है, जब कि विशेष लेख की बात के क्षक की हो वातों होती हैं। पत्र की बातका महत्व किसी व्यक्ति की बातके महत्वसे अधिक होता है, और इसी महत्वाधिक्यके कारण उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है, और इसी महत्वाधिक्यके कारण उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। विशेष लेखका लेखक जिस बातको जिस रूपमें समक्ता है, उसको उसी रूपमें लिख सकता है। किन्तु अप्रलेखका लेखक ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने समाचार-पत्रके विचार और उसकी निर्धारित नीतिके अनुरूप ही लेख लिखना पड़ता है। इसके लिये उसे अपने विरोधी भाव ताक पर रख देने पड़ते हैं। उस सम्बन्धमें मुख्य लेखके लेखकका काम उस वकीलका-सा होता है, जो मुकद्दमे की झुठाई जानते हुये भी अदालतमें उसे सच्चा सावित करने की कोशिश करता है। पत्रके भाव और उसकी नीति-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मुख्य लेखके लेखकको यह ज़रूरत होती है कि वह सम्बन्धित-पत्रको नियमित

रूपसे पन्नता रहे। विशेष लेगाके नेगाकके गम्बन्धमें यह बात नती है। उनके लिये भी दतनी जहरत तो होती ही है कि जिंग पत्रमें वह अपना खेन भेजना चाहता हो, उन पत्रको—रमलिये कि यह निर्णय हिया जा सके कि पत्र किस प्रकारके लेन प्रकाशित करता है, और शक्ता दिना हुआ लेन इम थेणीका है या नहीं, जिस श्रेणीके केंटा उसमें प्रमाशित होने हैं-अन्छी तरह पर है। चम, रमसे अधिक जानने भी जान्यत शिष रेपाके रोतकको नहीं होनी; सुल्य रेगके गेहाक ही भांति प्रचेक विषयपर विशय रेग्रहके हेन्हा हो उस पत्र की नीति जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त एक छोटा-सा अन्तर और रोना चाहिये, जो प्रचलित परिपाटीके शतुमार नहीं होता । यह है 'हम' और 'मैं' शन्दोंके प्रयोग का । प्रायः रेस्टाकगण अपने रोनोमें, चाहे वे मुल्य रेम्ति लिये लिये गये हों और चाहे बैसे ही, एक पचनात्मक भें शब्दका प्रयोग न करके बहुवचनात्मक 'हम' का प्रयोग करते हैं। सम्भव है, यह प्रयोग नेराक की गुरुता प्रकट करनेके लिये किया जाता हो ; किन्तु इसकी उपयोगिना सर्वत्र उचित नहीं माल्म होती है। सम्पादकीय रेपा-अमनेप्रा-के रिप्ने उसकी उपयो-गिता स्वीकार की जा सकती है; क्योंकि उसके विचार पत्रके विचार होते हैं इसलिये एक वचनके स्थान पर बहुवचनका प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु विशेष लेलाके सम्यन्धमें यह प्रयोग राटकता है। अपने आपको 'हम' से इक्तित करना अहम्मन्यता और गर्वका भाव प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई उपयोगिता नहीं। इसके स्थान पर भें शन्दका प्रयोग करनेसे लेखकका कोई भाव विकृत नहीं हो जाता। फिर राामखा विनीत भें न लिखकर अभिमानी 'हम' क्यों लिखा जाय ? रही गुरुता प्रदर्शित करने की वात। सो वह इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे प्रकट नहीं होती। उसका आधार तो विचार-प्रौटता, भाषा-सौन्दर्श आदि अन्य गुण हैं। 'हम' और 'में' वहा पर े ् अन्तर षेदा नहीं कर सकते। हां, हम अपने आप मियां मिट्टू अवस्य बन ेहैं। वस्तु।

लेखक प्रायः तीन प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो किसी पत्र-विशेषको मुख्य लेख लिखते हैं; दूसरे वे, जो लिखते तो क्शिष लेख हैं, किन्तु किसी एकही पत्रके लिये लिखते हैं; और तीसरे वे, जो किसी एक ही पत्रके लिये नहीं भिन्न-भिन्न पत्रोंके लिये विशेष लेख लिखते हैं। इनको कमशः मुख्य लेख लेखक ( लीडर राइटर ) विशेष-लेख-लेखक ( स्पेशल कन्द्री व्यूटर ) और खतन्त्र लेखक ( फ्रीलान्स ) के नामसे पुकारा जाता है। इतिहास की दृष्टिसे पहला कर्मचारी ( लीडर राइटर ) बहुत पुराना नहीं है। पत्रकार-कला की काफी उन्नतिके बाद इसका जन्म हुआ है। पहले यह काम सम्पादकके ही ज़िम्मे रहता था, और हिन्दीमें तो अब तक यही हाल है। दूसरेका हाल भी करीव-करीब ऐसा ही है। हाँ, तीसरा अवस्य काफी पुराना है। जबसे समाचार-पत्र अपने नव्य रूपमें प्रकाशित होने लगे, तभीसे खतन्त्र तेप्तकोंका समुदाय पेंदा हो चला था और उनके विभिन्न विषयके तेख पत्रोंमें यथा सम्भव स्थान पाते रहे हैं। आजकल भी इस थ्रेणीके लेखकों की सख्या बहुत अधिक है। हिन्दीमें तो प्रायः जितने तेखक हैं, सब इसी थ्रेणीके हैं।

रोव लिखनेके लिये रोखकको ऐसा विषय पसन्द करना चाहिये, जिससे उसे अधिक प्रेम हो। जिस विषय की ओर जिस की जितनी अधिक स्वाभाविक प्रशित होगी, उस विषय पर वह उतना हीअधिक अच्छा लिख मकेगा। लिखनेके पहते विषय पर ख्य विचार कर रोना चाहिये। उसके सम्यन्धके आंकने, तथा तत्मम्बन्धी अन्य वालविक वातें, अधिव-से-अिक किनावों और रोखें शादिकों अखन्त सावधानीके साथ पर कर एकत्र कर रोनेके वाट ही लिखनेके लिये कल्म उद्यानी चाहिये। इन वातोंको जितना अधिक मोचा-विचारा और पड़ा जायगा, तेरा उतना ही अधिक विचार-पूर्ण, गम्भोर और मृत्यनान् होगा। रोगके सम्यन्ध की स्वयं समझी एकत्र परने, सीधी-साठी भाषामें विना अतिरक्षकों, अपने भाष व्यक्त करने चाहिये। अन्तर्वानें एक करावत है—'Short and स्वयं भाष व्यक्त करने चाहिये। अन्तर्वानें एक करावत है—'Short and

सम्बन्धमें यह कहावत बहुन अधिक चरितार्थ होती है। अनावस्पक भूमिका-जिल्लार न करके मीघे अपने अमीष्ट विषय पर आ जाना ही नेमारोंके लिये अन्तर होता है। छोटे रोपोक्ते प्रकाशनमें भी सुविधा होती है। उस बात पर एका प्यान रखना चाहिये कि जहां तक हो मके, सीधी-से-मीधी बातों द्वाग, और बम-से-कम कन्दोंनें, अरने भार व्यक्त किये जाय । लेखकके लिये रम गुरुक अहण और उनकी उन्नति करना यहत आनहरक और उपयोगी होता है। एक वात पर ध्यान देने की आपस्यस्ता और होती है। यह यह कि अनेक टेनक अपने लिये यथा साध्य कोई एक ही विषय हान ले, और सदा उमी पर पडने-लिखनेका अभ्यास करे तो और भी भण्डा हो। इससे वह अपने जीवनमें अधिक गफलता प्राप्त कर सकेगा। सब विषयों में टौग अइनि की अपेदा एक विषयकों छे छेना उसीका अध्ययन करना, और उनी पर लिटाना अधिक सफलना प्राप्त करा राक्ता है। अब समय वह आ रहा है, ( किमी शरामें आ भी गया है ), जब साधारण योग्यता काम न देगी। साधारण ज्ञान-प्रदर्शन सफलता की ओर पहुं चानेमें उतना सहायक नहीं हो नक्ता। इस समय तो तभी सफलता मिल सकती है, जब लेराक किनी विषयमें असाधारण ज्ञानप्रदर्शन करे, और यह तभी हो सकता है, जब उपर्पुक्त रीतिसे किसी एक ही विषय पर निरन्तर मनन और अध्ययन किया जाय। किन्तु हमारे यहाँ उत्टी ही गंगा यहती है। लेखक प्रायः प्रत्येक विपयमें टाँग अङ्गनेको तैयार रहते हैं। यह अनिष्ट हैं। लेखकको इससे वचनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। इन वातोंके अतिरिक्त छैराकको सदैव जागरूक और सावधान रहना चाहिये। मुद्रा और मिलाप्क इतना शान्त रखना चाहिये कि विकार पैदा ही न होने पावे और विवेक शक्ति, उत्तरदायित की भावना आदिको सदा अपनाये रहना चाहिये। छेखकमें यह सममले की शक्तिका होना आवश्यक होता है कि किस समय पर किस प्रकारका और किस विषयका छेख जाना चाहिये। चेसुरा और असामयिक राग अलापना निष्प्रभाव और व्यर्थ होता है। लेराकको प्रेस और समाचार-पत्र सम्बन्धी साधारण नातें जानने की भी आवश्यकता होती है।

लिखनेके पहले लेखका एक ढाँचा तैयार कर लेना चाहिये। कहनेका तालय यह कि लेख सम्बन्धी खास-खास बातें स्मरणके लिये कागज पर लिख ली जाया फरें और इस प्रकार स्मृति-पत्र तैयार हो जानेके वाद ही लिखना प्रारम्भ किया जाया करे। प्रायः लेखके तीन भाग होते हैं—प्रारम्भ, मध्य, अन्त। आरम्भ मैं जिस-विषय-पर कुँछ लिखना हो, उसे सममाना चाहिये, माध्यमें उसके पक्ष या विपक्षमें तर्क-वितर्क करना चाहिये, और अन्तिम भागमें उक्त तर्क-वितर्कके वाद छैखक जिस निर्णय पर पहुंचा हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिये। इस सब कियामें आदिसे अन्त तक विचार तारतम्यका निर्वाह करना बहुत आवस्यक होता है। यह कार्य किञ्चित् कठिन है, और इसके लिये अभ्यास की आवस्यकता होती है। प्रारम्भमें लेखक विचार-प्रवाहके साथ वह कर इधर-उधर हो जाते हैं; किन्तु धीरे-धीरे अभ्यासके साथ-साथ ज्यों-ज्यों संयम आता है, ल्यों-ल्यों उनके विचार-प्रवाहका नियन्त्रण भी ठीक-ठीक होता जाता है, और विचार तारतम्य की रक्षा भी होती जाती है। सामयिक विषयों पर लेख लिखना अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन काम होता है। नित्य परिवर्तित होनेवाली परिस्थितिमें किसी विषयका प्रतिपादन करना स्वभावसे ही सरल नहीं होता। उसके लिये परिस्थितिका ज्ञान समय की परख दूर-दर्शिता आदि गुणों की बहुत आवश्यकता होती है। हर प्रकारके लेखोंमे लेखके अनुसार विषय की जमीन (FBack ground) तैयार कर छेनी चाहिये। जिस प्रकार चित्र पटल पर अनुकूल रङ्ग की जमीन वनाकर चित्र वनानेसे चित्र अधिर्री 🔭 शोभित होता है, उसी प्रकार विषय को जमीन बनाकर लिखना भी अच्छा होता है। विषय की जमीन उसकी सबसे पहिली अवस्था है। पहिली अवस्था की जमीन पर वर्तमान अवस्थाका खींचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित करनेमें अधिक सफल होगा। इसके निपरीत यह न दिखला कर कि पहिले उसकी अवस्था क्या थी, केवल वर्तमान अवस्थाका वर्णन किया जायगा तो विषय की महत्ता उतनी स्पष्ट न होगी।

नियन्ध-रचना-गम्बन्धी पिष्ठेष बातीं हा उत्तेचा करता इन पश्चिमा उर्देश नटीं है। स्पलिये तद्भियक मिस्तृत विभाग की आपस्यक्या नदी। तक्षांप उन सम्बन्ध की रूट गाम-गाम बातों हा उत्तेग कर देना भी आपशुरू प्रतीत होता है। सबसे प्रधान बान जो दम मन्यन्यमें ध्यान रहाने की है, वह है विराम चित्रों वी । हिन्दीमें रियम चित्रोंके प्रति अविरांशमें उपेक्षा-मी की जाती है। यह अवाय्छनीय है। भावाभिव्यक्तिमें विराम विजेते जितनी अविक गहायता मिलती है, उतनी कभी-रभी शब्दोंमे भी नहीं मिलती। जत पर भाव-मालाका कोई छोटा-मा अन्तर्भात ममाप्त होता हो, वहा अन्य-विराम (कामा—, ), जहां रोरे विशेष अन्तर्भाव मनाप्त होता हो, नह अर्घ निराम ( सेमो होलन—, ), जहां भार माला की पूर्व समाप्ति होती हो, वहां पूर्ण बिराम (फुलस्टाप-।) देकर तथा प्रक्ष वाचक वाक्नोंने प्रथ्न चित्र ( नोट शाफ इनटरोगेशन--? ) लिए कर, आधर्य-मूनक वाक्योंमें आधय-निष मार्क शाफ एनसन्टेमेशन—! ) लिए कर, वहींसे डपूत किये गये निशेष वाक्योंको रनवटेंड कामज (" ') के अन्दर बन्द करके और असम्बन्धित वाक्यों को, विपयके स्पष्ट करनेके विचारसे जिनके लिराने की आवश्यकता पड़ जाय, नैकेट ( ) के अन्दर यन्द करके अपने भाव जितनी सरलता सुविधा और स्पष्टताके साथ व्यक्त किये जा सकते हैं उतनी सरलता सुविधा और स्पष्टता इन चिन्होंके विना नहीं आती। दूसरी बात जिसपर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है गर्ण-विन्यासके सम्बन्ध की है। हिन्दीमें एक यह ऐब है ( यदापि कुछ वितान इसको ऐव नहीं मानते ) कि उसमें अनेक शब्द ऐसे हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे लिखे जाते हैं। जैसे कोई परत लिराता है कोई परन्तु; कोई लिये लिखता है कोई लिए, कोई चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि। ये दोनों प्रयोग सही और ठीक माने जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनसर एक ही लेखक एक ही शब्दको कभी किसी प्रकार और कभी किसी प्रकार लिखता है। वह अपने

लिए भी कोई एक बात निश्चित नहीं कर छेता। यह उचित नहीं। दोनों प्रकारका लिखना सही भले हो, जो जिस प्रकार चाहे लिखे, किन्तु एक ही मनुष्य दोनों प्रकारसे न लिखे। अपने लिए तो प्रत्येक लेखकको एक बात तय कर लेनी चाहिए और उसीके अनुसार सदा लिखना चाहिये। यह वहुत भद्दा मालूम होता है कि एक ही लेखक कहीं 'हुवा' लिखे और कहीं 'हुआ'। इन वातोंके अतिरिक्त उद्भृत वाक्यांश और विशेष विषयके अङ्क आदिके लिखनेमे लेखकको स्पष्टताका बहुत ख्याल रखना चाहिये। यों तो स्पष्टता सभी जगह अच्छी और आवस्यक होती हैं। किन्तु इन स्थामोंमें तो उसका होना अनिवार्य है अन्यथा बहुत भ्रम फेल सकता है और बड़ी गड़वडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक ही आकारके कागज पर हािंगया छोड़ कर साफ और सुन्दर अक्षरोंमे सतरों और शब्दोके बीचमे काफी जगह छोड़-छोड़ कर लिखना, प्रत्येक पृष्ट पर पृष्ठ संख्या देना आदि साधारण वातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। एक वात पर और ध्यान देना चाहिये। वह यह कि जहां तक अपनी भाषाके शन्दोंसे काम चल सके, वहां तक अन्य भाषाओं शन्दोका प्रयोग न करना चाहिये। लेख समाप्त हो जाने पर उसे दुवारा ध्यान-पूर्वक पढ़ जाना और इसके बाद कापी पर अपने साफ-साफ हस्ताक्षर और पूरा पता लिखकर कापी प्रेसमें भेजनी चाहिये। लेखके साथ सम्पादकके नाम जो पत्र भेजे जाते हैं, उनमें लम्बे मजमूनों की आवश्यकता नहीं होती। संक्षेपमें लेख भेजने की वात भर लिख देनी चाहिये। अपनी योग्यता अयोग्यता आदिके सम्बन्ध की बातें लिखने की आवस्यकता नहीं। हाँ, जब तक अपना कोई स्थान न वन जाय, तब तक प्रसगवश परिचयके रूपमें यह लिख देना अनुचित या अनावस्थक नहीं होगा कि लेखकके लेख कहाँ-कहाँ छप चुके हैं, उसने कीन सी पुस्तकें लिखी हैं, या अन्य दिशाओं में क्या सफलता प्राप्त की है। साधारण-तया लेखके साथ अपने पूरे पते और टिकटों सहित एक लिफाफा भेजने का भी नियम है। यह इसिलये कि यदि सम्पादक लेखको प्रकाशित न

कर सके तो उसी लिफाफेनें भर रन वापस कर है।

लेए होता अपने लिये एक स्थान ( स्थिति ) बना रेना आवस्यक होता है। नतीन रेपाक्षेको गढ़ स्थान बनानेमें बड़ी हिटतना पड़नी है। टिन्दीने लिये तो यह बान और भी अधिक सत्य है। पर्योकि हिन्दीका माहिल-झेन अमैजहन अधिक सकुचित है। वह बढ़ रहा है और आजा है कि निस्ट-मनियमें ही विन्तीर्ण हो कर नतीन रोज कें के युज सुतिया है सकेगा। परन्तु पर्तनान समय में बेचारे नये छेखकोंको बहुत अधिक पठिनाउँका सामना करना पहना है। पहिले तो यही सन है कि नये के उक्ते के विनारों में औरता उस होती है या नहीं होती। उनके विचार अनक्तर और उलके हुये होते हैं। इमल्यि ममानार-पत्र उन्हें स्थान देनेंगे हिन्कते हैं। दूसरे जब ममाबार-पत्रोंको स्टब्प्रतिष्ट छेखकोंसे ही देश प्राप्त होते रहते हैं। तन वे नगे देशकोंके-ऐसे हेशकोंके: जिन्होंने साहित्य-क्षेत्रमें अभी तक कोई स्थान प्राप्त नहीं किया—केउ क्यों है ? गदि साहित्य-क्षेत्र इतना निस्तृत हो जाग कि येचल स्टब्प-प्रतिष्ट रेखक जगही पूर्ति न कर सकें, अन्य छेराको की गुजाएग भी उसमें रहें, तो नये छेराकोको अवस्य सुविधा हो जाय। किन्तु जब तक ऐमी अवस्था नहीं शाती, तव तक नये छेटाकोको अधिक धीरता और आशावादितासे काम छेना चाट्यि। अपने शान और शक्ति भर अधिक-से-अविक परिशम करके टेप्टा लिएाना चाहिये। उसके बाद भी यदि कोई सम्पादक उसे वापस करे, तों यह समम्त कर निरुसाह न हो जाना चाहिये कि लेख अच्छा नहीं है। सम्पादकॉके लेख अस्वीकार कर देनेका लेखका अच्छा होना ही एकमात्र कारण नहीं होता, उसके कई अन्य कारण भी होते हैं। कभी स्थान की कमीसे, कभी छेखकी लिखावट खराव होनेके कारण, कभी सम्पादक की रुचिके विरुद्ध होनेसे, कभी पत्र की नीतिके प्रतिकूल होनेसे और कभी केवल इसलिये कि उन्हें अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके लेखा प्राप्त हैं, सम्पादकगण लेखा अस्वीकृत कर देते हैं। ७ आवस्यक नहीं है कि वापस किया हुआ लेख बुरा ही हो। हो सकता

## [ लेख और लेखक

है कि एक सम्पादक द्वारा वापस किया हुआ लेख दूसरे सम्पादक द्वारा खीकृत कर लिया जाय। इसलिये लेखकोंका कर्तव्य है कि वे ईमानदारीके साथ सतत परिश्रम और अध्यवसायसे धीरता और साहस पूर्वक अपना काम करते जाय, और भगवान श्रीकृष्णके "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन" का स्मरण रखते हुये आशा पूर्वक आगे वढनेका प्रयत्न करते जाय।

## प्रूफ़-रीडिङ्ग

पत्रकारों के काममें लोग प्रूप-रोटिज की ओर प्रायः उतना त्यान नहीं देतें जितना दिया जाना चाहिये। यहुत लोग तो ऐसे भी हैं, जो रसे पत्रकारों के कार्यों की गणनामें भी नहीं रखते। उनकी दृष्टिमें यह काम हकों का है। यह श्राति हि। प्रूप-रीडिज का काम भी पत्रकारों के काम की गणवामें ही भाना चाहिये। पहले तो इसलिये कि प्रायः हकों में लेटा लिराने की शक्ति ही नहीं होती, दूसरे सम्पादक या पत्रकार परिक्षितिसे जितनी अच्छी तरह परिचित होते हैं, उतनी अच्छी तरह हर्क नहीं रहते। इसलिये हमों को इस बातका उतना अच्छा ज्ञान भी नहीं हो सकता कि कीन-सी बात किस डासे, किन

शब्दोंमें व्यक्त की जानीं चाहिये, जिससे अभिलिषत परिणाम निकले। उसके लिये तो पत्रकारको स्वयं लेखनी उठानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार प्रूफ्त-रीडिङ्कमें भी वहुत-सी वात ऐसीं हैं, जिन्हें पत्रकार ही कर सकते हैं, क्रक नहीं। उदाहरण के लिये मान लीजिये, किसी मजमूनके छपते-छपते कोई नयी वात पैदा हो गई। उसके अनुसार मजमूनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो ही जाता है। किन्तु क्रकंसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन वातों को इतनी जल्दी जान ले, और जान लेनेके वाद उचित शब्दों में, उचित दक्त प्रूफ्तमें सशोधन कर दे। यह काम तो पत्रकार ही कर सकता है। इसलिये प्रूफ्तरीडिङ्क के कामको नितान्त पत्रकारके काममें ही गिना जाना योग्य हैं। और, आज कल तो, जब केवल सम्पादकीय कामही नहीं अधिकांश प्रवन्ध सम्बन्धी काम भी पत्रकारके कामों की श्रेणीमें गिने जाते हैं इसको पत्रकारका काम मानना और भी युक्तिसगत और उचित है।

प्रूफ्-रीडिङ्गके सम्बन्धमे इस प्रकार उपेक्षापूर्ण भावना होनेके कारण ही ऐसे लोग भी, जो उसे पत्रकारका काम मानते हैं, उसको उतनी महत्ता नहीं देते, जितनी दी जानी चाहिये। अङ्गरेजी पत्रों और पुस्तकोंमें-निशेषकर ऐसे अङ्गरेजी पत्रों और पुस्तकोंमें, जो हिन्दोस्तानके वाहर यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपोंमें छपी हैं—देखिये, पुस्तक-की पुस्तक और पत्रों की फाइलों-की फाइलें उलटते चले जाइये, कहीं नामको भी कोई गलती नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि वे लोग इस विषय की महत्ताका अनुभव करते और इसकी ओर विशेष सावधानीके साथ ध्यान देते हैं। किन्तु हिन्दोस्तानी प्रेसों की—विशेष कर हिन्दी-प्रेसो की—तो वात ही निराली है। वहाँ इस विषय की कोई गिनती ही नहीं। प्रूफ्-रीडिङ्ग तो यहां एक वेगार है। इस वात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता कि जरा-सी रालती छूट जाने पर अर्थका कितना भयद्धर अर्नर्थ हो सकता है। इस उपेक्षा-नृत्तिका परिणाम यह होता है कि सेकड़ो अग्रुद्धियां छूट जाती हैं। एक-एक दो-दो 'फार्म' की किताबोंमें ग्रुद्धि पत्रके दो-दो तीन-तीन पुछले जुड़े रहते हैं। और फिर भी अग्रुद्धियाँ सर्वा शमें ग्रुद्ध नहीं हो पार्ती।

यह ठीक है कि हमका एक कारण यह भी हैं वि हिन्दी की वर्धमाला छातरेजी की वर्णमाला की भांति प्रेमके कामके लिये गरल नहीं हैं, उममें मात्राओं और मयुक्ताक्षरों की एमी कभर लाभा, जमीन है कि प्रेम-खादमें का प्रकट उममें मरलता-पूर्वक नहीं नल महता। यह भी ठीक है कि प्रांके कम्पोणीटर पर किये खुशिक्तित होने हैं और हमारे यह ने अधिकां हामें निरे गोयर-गणिश। हमिन उनका संगोधन हमारे यहां की अपेशा अधिक अद्या होता हैं। फिर भी यदि अधिक सावधानीमें काम लिया जाय तो उपर्युक्त बुहियों के होते हुए भी निधिन स्पसे खुधार हो मकता है और जहा पर हम प्रकार की मात्रभानी रंगी जाती है वहां गलतियां होती भी कम है। सन पृष्टिए तो यह विषय उतना ही महत्वका है जितना लेल लियाना। हमकी उपेशा करना यही भारी भूल हैं। सन्तोप की चात है कि इस ओर लोगोना ध्यान चुछ-चुछ अपवर्धत होने लगा है।

प्रभ-रेटिक का इतिहास भी वहा मनोरडाक हैं। पत्ते जब प्रसोंका वापिप्नार हुआ तब प्रभ-रेटिक के लिए कोई सुविधानजक व्यवस्था न थी। होता यहथा कि कम्पोजीटर ठोग तेस आदि टापकर तेयार करते और सशोधन या
स्वीकृतिके लिए उन्हें लेखकों या सम्पादकोंके पास भेज दिया करते थे। लेखक
स्वयं उन्हें देलाता था और जो अग्रुद्धियां रह जाती थीं उन्हें सुधारता था।
इसके बाद उस 'प्रभ-कापी' को वह अपने मित्रोंके पास भेजता था और मित्र
भी जहां आवश्यकता समम्तते थे सुधार कर देते थे। कभी-कभी तो यह तक
होता था कि प्रभ-कापियां विश्व विद्यालयों के नोटिस बोडों या विसी अन्य रार्वजनिक स्थानमें टांग दी जाती थीं और देखनेवारों लोग उसमें आवश्यक
संशोधन कर दिया करते थे। कोई राास आदमी इस कामके लिए नियुक्त नहीं
होता था। उस समय सशोधन सम्बन्धी नियमों और चिन्होंका भी प्रयोग नहीं
'होता था। इसलिए जो सशोधन किये जाते थे, उनमें बड़ा विस्तार होता था
और तमाम कागज रक्त जाता था। कम्पोजीटरोंको भी उसके संशोधनमें

अधिक परिश्रम पड़ता और अधिक समय व्यय करना पड़ता था। किन्तु धीरे-धीरे आक्क्यकता ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ लोग प्रूफ-रीडिइका काम खास तीरसे करने लगे। अपनी सुविधाके लिये उन्होंने इस विषयके कुछ नियम और चिन्ह भी बनाये। अब सुधार होते-होते यह काम वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा है। अब तो इजलेंग्ड आदि देशों में प्रूफ-रीडरों की सभाएँ भी स्थापित हो गई हैं, जो अपने पेशेके आदिमयों की सुविधा और अधिकारों की रक्षाका प्रयत्न करती रहती हैं, साथ ही उसमें सुधार और उन्नतिके उपाय भी सोचा करती हैं।

प्रभावित्रांका काम लेखकों या सम्पादकों और कम्पोजीटरोंके बीचमें एक विचवानी का-सा काम है। अधिकाशमें यह वहा अरुचिकर भी होता है। वार-बार एक-सी ही वार्तोंको दोहराना पड़ता है। नवीनताका एक प्रकारसे अभाव ही रहता है। इससे प्रायः लोग इस कामसे ऊव जाते हैं। किन्तु इस कार्यचित्र की प्रकाशमान दिशा भी है। प्रभावित्र कोई निर्जीव मशीन द्वारा किये जानेवाले कार्यों की भाति नितान्त नवीनता और विशेषता शत्य भी नहीं है। प्रभावित्रका कार्य केवल यही नहीं है कि लेखमें वर्ग-विन्यास और विशेषता शत्य भी नहीं है। प्रभावित्रका कार्य केवल यही नहीं है कि लेखमें वर्ग-विन्यास और विराम-चिन्हों शादिका सशोधन करके ही येश रहे, प्रत्युत उसे इन कार्मोंके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि पृष्ठ जिन प्रकारसे बांधे गये हैं, वह ठीक है या नहीं, पृष्ठोंके जगर की लकीरें (हेडलाइनें), उनकी क्रम-सख्या तथा अन्य सजाय ठीक है या नहीं, ब्लाक आदि किसी विशेष लेख या पृष्ठकें उचित स्थान पर और अच्छे टाते लगाये गये हैं या नहीं; पृष्ठों की सुन्दरतामें किसी प्रवार की महीं हिता नहीं रह गई, या जोई ऐसी वात तो नहीं की जा सक्ती, जिससे

की गलतियाँ निकालनाही नहीं हैं। उसे यह भी देखना पहना है कि देखकों विचारों और भारोमें तो कोई गलनी नहीं है।

श्रुफ की आया तीन क्षेत्रिया होती है। एना-लिएन या पारदृत्तिय की िन प्रेसमेन 'वापी' कहने हैं, कन्योग रहके पहिलेन्यहिल बन्योजीय की श्रुफ लाता है उसही पहिला श्रुफ या नेली श्रुफ करने हैं। या अलग-अलग कॉलमोंमें जिनकी लम्बाई एर-भी नहीं होती, बँधा हुआ होता है। जे कन्योजीटर जितना रम्योज करता है, उतना ही अलग-अलग लाहर प्रूफ वेता और फिर उसरा समोचन करना है। यह प्रुफ फेटर' फेल्यिं।' में स्पाहर टिया जाता है, इमीलिने उसे गेली-प्रफ भी उत्ते हैं। प्रफ़िक अलग-अलग कांलमों में रराने से संगोधनमें महालयत होती है। पहिने प्रुफर्ने मत्तोभनीका अविक होना खाभावित होता है, हमलिये परिला अप उसी अहार देने की प्रथा है। इसके बाद राज मेंटर पृष्ठींके आकार-प्रकारका बनाकर बांधा जाता है। और प्रष्ठ-प्रष्ठका प्रुक दिया जाता है। रमको द्सरा प्र्क प्रव-प्रूक या 'रिवाइज़र' कहते हैं। इसके बाद जो श्रूफ आता है, यह तीरारा, अन्तिम, 'आर्उरली', ''मीन' आदि नामोंसे पुकारा जाता है। अन्तिम प्रूफको प्रायः नम्पादक या लेखक स्वय वेराते हैं। परन्तु यह आपशक नहीं है कि तीन ही प्रफ देखे जायं। जब गलतियां न रह जाय तभी-छपनेका आदेश देना चाहिये—चाहे प्रूफ तीन वार दिया गया हो चाहे कम या अधिक वार।

ये तो हुईं प्रूफ-रीटिज-सम्बन्धी साधारण वातें। इस पिय की विशेष वातों सम्बन्धमें सबसे पहिली वात यह है कि प्रूफ-कांपी बहुत साफ और काफी बड़े काग्ज़ पर छपी हुई होनी चाहिये। यदि ऐसा न हो, तो प्रूफ सशो-यकका यह कर्तव्य है कि उसे अस्तीकार कर दे और दूसरी कांपी मगाने जो साफ और अच्छी हो। प्रूफ-कांपी साफ न होनेसे अशुद्धियाँ छूट जानेका भय रहता है। कभी-कभी तो अक्षर पहचाने तक नहीं मिलते, इसलिये चलतियाँ मालस ही नहीं होतीं। अतः प्रूफ-कांपियोंका साफ होना आवशक है। इस

प्रकार साफ काग्रज पर और सफाईके साथ आये हुये प्रूफ़को शुद्ध करनेके लिये दो आदिम्योको लगाना चाहिये। एक प्रूफ्का सशोधन करनेके लिये और दूसरा हस्त-लिखित पाण्डु-लिपि पढ़नेके लिए। पांडु-लिपि पढ़नेवाले व्यक्तिको चाहिए कि वह लिखा हुआ लेख इतने जोरसे पढे कि प्रूफ्-संशोधन करनेवाला व्यक्ति साफ-साफ सुन सके। प्रूफ्-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ पाण्डु-लिपि पढनेवाला पढ रहा है, वह प्रूफ़-कापीमें है या नहीं। जहा पर कोई वात हेरफेर की माल्स हो, वहा पर आवश्यक सुधार करे। इस सम्बन्धमे एक नियम यह भी हो सकता है कि प्रूफ़-सशोधक मज़मून पढ़ता जाय, और पाण्डु-लिपि पढ़नेवाला देखता रहे कि प्रूफ-संशोधक जो कुछ पढ रहा है, वह लिपिके अनुसार है या नहीं। किन्तु इस नियमसे पहला नियम अधिक अच्छा है, क्योंकि प्रूफ-सशोधनका आधार पाडु-लिपियां हैं, प्रूफ-कापी नहीं। उपर्युक्त रीतिसे काम करनेसे एक तो जल्दी होगी, दूसरे सशोधन अधिक गुद्ध होगा। इसके विपरीत यदि एक ही आदमीको पाण्डुलिपिसे मिलाने और प्रूफ-सशोधन करनेका सम्मिलित काम दे दिया गया, तो समय तो अविक लगेगा ही साथ ही सशोधन भी उतनी गुद्धताके साथ न हो सकेगा। क्योंकि सशोधकका ध्यान दो तरफ वटा रहनेके कारण किसी एक पर उतनी सावधानीके साथ न रह सकेगा। इससे गलतियोंके छूट जानेका भय रहेगा। प्रूफ साव-धानीके साथ धीरे-धीरे पढना चाहिये। जल्दी करनेसे गलतियां छूट जाने की आशङ्घा रहती है।

प्रूफ-संशोधनके सम्बन्धमे एक बात और भी देखी जाती है। जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रूफ-रीडिंग की उपेक्षा करते हैं, वहा कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो जामजाह प्रूफ्ते अगुद्धियां निकाला करते हैं। ये दोनों वात अनुचित और अहितकर हैं। पहले तो सम्पादकका यह प्रधान कर्तव्य है कि हस्त-लिखित पाण्डु-लिपियां छपनेके लिये प्रेसमें देनेके पहले वह यह देख ले कि जिन सजी-धनों और परिवर्तनों की आवस्यकता है, वे सब बन चुके हैं या नहीं। जो

पाइ-लिपि प्रेगमें दी जाय, उसमें हिमी प्रहारका—उन-मे-वन लिपि दिये जानेके समय तक-काँउ थानध्यक परिवर्तन छट न जाने पाँच । एक-एक मात्रा और विराम आदिके चिए तक ठीक परके कापी देगमें दी जानी नाहिये। इसके बाद जब प्रुफ आबे, तब प्यान रगाना चाहिंगे कि वे ही बकतिए बनाउँ जायँ, जिन्हा बनाना निनान्त आयस्या हो। प्रक्ते अनिक मधोपन या परिपर्नन करनेसे समय और धन, दोनों का अपन्यय कोता है। यांचु-लिपिके मंगी-वनमें मम्पादकको थो प्रान्मा परिश्रम अस्य छठाना पर्ता है; हिन्तु हमने नोर्ड आर्थिक हानि नहीं होती। परन्तु यदि राभीमें अञ्चितियाँ होहरू प्राप्ती वे वनाई जाती हैं, तो अधिक अमृतिया और लानि उठानी पद्नी है र कम्पोजीटर एक बार पांजु-लिभिके अनुसार बम्पोज करता है, संशोधन होने पर फिर वह अपने कम्पोज किने हुये 'मेंटर' को निलालता है, एमके बार मंशोभित शब्द उसके स्थान पर रराता है। इस तरह जमान्य निकालने और दुवारा जमानेमें कर्योजीटरको जो परेशानी होती है, वह तो होती ही है, उमके अलागा प्रेसके मालिकको कम्पोजीटरके अधिक समय छन जानेका जो 'ओवर टाटम-वेतन' देना पड़ता है, वह अलग । एन प्रकार आर्थिक ट्रानि, रामयका अपय्यय परे-राानी आदि अनेक हानियां उठानी पहती हैं।

कमी-कभी तो इस प्रकारके संशोधनोंसे बहुत ही अनिक हानि हो जाती है। जहा पर 'लाइनोटाइप' मशीन द्वारा यम्पोज किया जाता है, वहां तो एक-एक शब्दके लिये पूरी लाइन तोड़ी जाती है। किन्तु हिन्दीमें अभी इस प्रकार की मशीनोंका प्रयोग नहीं होता; फिर भी रहोबदलके कारण हिन्दी-प्रेसवालों को कुछ-न-कुछ हानि उठानी ही पड़ती है, और कभी-कभी तो यह हानि यथा ही उठानी पड़ती है, यह अबस्था उस समय आती है, जब प्रूफ-सशोधक व्यर्थ में ही एक शब्दके स्थान पर बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देता है। यह व्यापार नितान्त अवांछनीय है। इस प्रकारके परिवर्तनोंसे (आम तौर पर) लेखकके भावोंमें तो कोई विशेष बात पदा नहीं हो जाती, उलटा प्रेसके

मत्थे व्यर्थका व्यय-भार आ पड़ता है। कभी-कभी लगातार कई शब्द बदलनेसे या कोई वाक्य या वाक्याश बढा देनेसे, लाइनोटाइप की छपाई न होने पर भी, हिन्दी-प्रेसोमें पैराग्राफ-के पैराग्राफ तोड़ने पड़ते हैं। इन तमाम दिक्कतोंको दूर करनेका सबसे सरल उपाय यह है कि छपनेके लिये देनेके पहले पाडु-लिपि इतनी सावधानी और सतर्कताके साथ देख ली जाय कि उसमें फिर परिवर्तनों और परिवर्धनों की आवश्यकता अन्त तक न पडे। और; फिर प्रूफका सशोधन उस कापीके अनुसार ही किया जाय।

एक बात और भी ध्यान देने की हैं। हिन्दी-पत्रकार बहुधा यह किया करते हैं कि कोई लेल यदि छपनेके लिए आया या तैयार किया गया, तो विना इस बातका विचार किये हुए ही कि लेख जितने स्थानके लिए दिया जा रहा है, उतनेसे कम-ज्यादा तो न होगा, प्रसमें दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कम्पोज करनेके बाद यदि लेख बढ़ा, तो काटा जाता है, और यदि घटा, तो स्थान पूर्तिके लिए और कुछ लिखा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में प्रेसको हानि उठानी पड़ती है। बढ़ने की हालतमें कम्पोजीटरों की की-करायी मेहनत और उनका उतना समय नष्ट होता है, और घटनेमें उनके एक खास निश्चयके अनुसार काम करनेमें बाधा पहुंचती है। निश्चित काम कर चुकनेके बाद खभावतः उनमें शिथिलता आ जाती है और इस प्रकार काममें उतनी तत्परता नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, उपर्यु का दोनों अवस्थाओं में एक हानि यह भी होती है कि जो चित्र या खास मज़मून खूबस्रतीके साथ किसी स्थान पर जमा देनेके लिये होता है, उसके लिये उचित स्थान करनेमें व्यर्थ की परेशानी और बढ़ जाती है, समयका अपव्यय भी होता है।

ऊपर प्रूफ्में बहुत कम-नितान्त आवश्यक संशोधन करने पर काफी जोर दिया गया है; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आवश्यक संशोधन भी छोड़ दिए जायं। आवश्यक संशोधन तो करना ही चाहिये। कभी-कभी तो समाचार पत्र की सुविधाके लिये वड़े-बड़े परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। ऐसे अवसर विदोषना उस समय आते हैं, जब जि पत्रोमें होई ऐसा विषय छाता जाता है, जो समाप्त नहीं हो चुका होता जीन जिएका आम्डोहन चलना महना है। ऐसे अवसरों पर जण-उस पर पिरिशितयों में पिरानंन होने नहीं हैं। और यह बहुन सम्भव होता है कि पाउ-लिपि छनेंगे अप आने के समयके भीनर के दें नान पिरवर्तन हो जाय—घटना चक दिसी अनिन्ध दिशा की ओर सुद जाए। ऐसी दशामें ससोधन बरना अनिवार हो जाता है। ससोधन भी ऐसा-बेंगा नहीं, परात्राफ तक बदरने की आपस्यात्मा पर जाती है। हम समय ससोधन न करना ही अदित्तर और अनिट कर होता है, महोंकि आपस्यक पानोंक प्रकाशित न होनेंगे पत्र भी नहत्ता हो बद्दा पत्र पात्र है। चहां तो उननी महती नहीं है, किन्तु विदेशोंमें यहां तक नीयत आ जाती है कि हम प्रकार की दो ही एक भूलोंसे पत्रका महत्त्व दत्तना गिर जाता है कि फिर उनके संभलने तक की आशा जाती रहती नहती है।

प्रूफ-रीटित के मम्बन्धनें एक बात और आदशक है। यह ध्यान रहाना चाहिये कि प्रूफका संशोधन करते समय कम्पोजीटर हािनने पर लिखे हुने उत्तारों पर ही ध्यान रहाते हैं, लेटा के दीच में संशोधक में क्या मनोधन तिया क्या नहीं किया (यदि उत्तवा उल्लेटा हाित ए पर न हुआ तों) इसकी परवा नहीं करते। और, बात भी ठीक है। उनकी सह्लियतके लिए जब हाित ए पर द्वारा लिख देनेका नियम बना दिया गया है, तब कोई कारण नहीं कि प्रूफ-संशोधक उसकी अबहेलना करें, और कम्पोजीटर देखका अक्रर-अक्षर ट्योलते फिरें। इससे उनका समय भी अधिक नष्ट होगा, और परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिये प्रूफ संशोधकों को सदा यह ध्यान रहाना चाहिये कि लेदका कोई संशोधन ऐसा न छूटने पावे, जिसके सम्बन्ध की हिदायत हािशए में, निश्चित इशारों हारा न दे दी गई हो। प्रत्येक संशोधनके सम्बन्धका इशारा हािशए पर होना ही चाहिये। यदि लेटा की कोई बात समफ्तमें न आवे, तो उसके नीचे एक लकीर और हािशए पर प्रश्न-सूचक चिह लगाकर उसे लेखक या

सम्पादकके पास उचित सशोधनके लिये भेज देना चाहिये। संशोधन, जहां तक सम्भव हो, लाल रोशनाईसे करना चाहिये, जिससे सशोधित शब्द और उसके चिह्न अनायास स्पष्ट रूपसे दृष्टिगत हों। लाल रोशनाईके आभावमें दूसरी रोशनाइयोंसे भी काम लिया जा सकता है; किन्तु यह वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल की जाय, जिसका लिखा हुआ दूरसे जाहिर हो। ऐसा करनेसे किसी संशोधनके छूट जानेका डर न रहेगा।

विषय की पूर्णता और उसके अधिक स्पटीकरणके विचारसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहा पर प्रूफ-सशोधन सम्बन्धो इशारोंका उल्लेख कर दिया जाय। ये इशारे प्रायः अङ्गरेजी ढगके हैं। इसका कारण यह है कि ये लिये ही अङ्गरेजीसे गये हैं। इसिलये यह सम्भव ही नहीं कि उनमें अंगरेजीका रग न दिखलाई पड़े। हिन्दीमे खतन्त्र रूपसे कोई इशारे अभी तक नहीं वने। इसके लिये हम अंगरेजीका ही मुँह ताकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी ऐसे सशोधन आ पब्ते हैं, जिनका अंगरेजीमें कभी काम नहीं पड़ता, तब हम—अपना खतन्त्र इगारा न होनेके कारण—पूरा-का-पूरा शब्द या अक्षर काट देते हैं और उसको जिस रपमें परिवर्तित करना चाहते हैं, उस हपमे हाशिए पर लिख देते हैं। यदि अपने स्वतन्त्र इशारे हों तो यह दिवत न रह जाय और जितने अशके लिये संगोधन की आवस्यकता हो, उतने ही मे सशोधन-चिए लगाकर सरलतापूर्वक काम निकाला जा सके। हिन्दीका यह दुर्भाग्य है कि उसके बड़े-बड़े विद्वान् इन विषय पर उचित ध्यान नहीं देने। उपर्व क्त सशोधन-सम्बन्धी अङ्चनॉके स्थल, विशेष कर मात्राएँ बनाने या हलन्त आदि करनेके समय आते हैं। इसके लिये हिन्दीमें कोई चिट्ट नियुक्त नहीं हुआ। आसा है। हिन्दीके अप्रगण्य विज्ञान हम और ध्यान हेंगे, और हम बुटिको बीघ्र ट्र करेंगे। ऐसे विण्योंक साहित्य तैयार करने की भी वड़ी जहरत है। जब तल इन प्रभारका कोई साहित्य किसी प्रीट और प्राजल लेदानी द्वारा मामने नहीं

#### पत्रकार-फला ]

आता, जो सर्वमान्य हो, तबनक उर पित्रयोगे अन्य प्रमित्त विरोक्ते साय-नाथ ऐसे स्थलोंके लिये भी, चित्र निर्धारित करनेका साहत किया जाता है, जिनका उन्लेख करर आया है—निक्र देवे प्रकारके होते हैं—एक देखमें लगाये जाते हीं, तूनरे हाजिये पर। कीचे तृत्नातिक देकर दमका स्वकृत्स्य किया जाता है।

| लेखका निमान                       |                      | <b>म</b> तत्य            | द्दारियेका स्थान |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| [<br>=                            | नया पैराव<br>स्टारिक | ন্দ                      | N. P.<br>इसनि॰   |
| -सम्भन्ते-                        | अत्यन्त              | निमाल दो                 | 87               |
| -वन्विम                           | जेसा छपा हे,         | वैना रहने दो             | रहने दो          |
| <b>~</b>                          | इनाटेंड कामा         |                          | 66               |
| वर्णन जिस रूप                     | म् जिसका एक          | को दूसरे के म्थान पर लाओ | बदलो             |
| । थोई                             | ो जगह छोड़ो          |                          |                  |
| <del></del> लेड                   | भरो                  |                          | रोड              |
| 🗼 डेंश                            | लगाओ                 |                          | 11               |
| राम <u>को ला घुर</u><br>स्रिग्दास | वेडा   एक साथ        | रक्खो                    | Run on           |
| जेंम                              | अक्षर उल्टा          | ओ                        | 9                |
| और                                | अक्षर स्पष्ट ना      | हों है                   | ×                |

|             |                                | F % " (11941   |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| लेख का निशा | न मतलव                         | हाशिए का इशारा |
| - निन्तु    | इसके स्थान पर परन्तु करो       | परन्तु         |
| _           | इस स्थान पर जीवन-शब्द वढाओ     | जीवन           |
| राम         | एकसा अक्षर लगाओ                | W .f.          |
|             | पूर्ण विराम दो                 |                |
| n           | हाशिए की सतरें एक सीध में करो  | U              |
| स्ं्र्र     | अक्षर साथ-साथ रक्खो            | $\Box$         |
| जोवनी       | अक्षर सीधी सतरमें स्वत्बो      | =              |
|             | हाइफेन लगाओ                    | 1-1            |
|             | शब्दों के वीच की जगह वरावर करो | Legr# 1        |
| और <u>;</u> | उभरे हुए टाइप को दवा दो        | 1              |
| जाता है     | कहा कहा को जाता के पहिले रक्खो | बदलो           |
| मङ्गलोतसव   | 'त' को हलन्त करो               | _              |
| मालम        | 'ऊ' की मात्रा लगाओ             | ,1             |
| V           | अनुखार दो                      | <u>•</u>       |
| <b>V</b>    | विसर्ग दो                      | :              |
| \#          | 'ए' की मात्रा लगाओं            | 3              |

जगर की तालिकामें इटालिक्सके लिये जो निशान बना है, वसा ही निशान बहे-छोटे अक्षरोंके लिए भी लगता है; किन्तु उस दशामें हाशिये पर बड़ा टाइप

छैटा टरप अथवा यदि विवी गाम बावित टाउप स्मातन है, में पिम पार्ही का दाप लगाना अली हो, उपरा इन्हेंग हारिए पर पर देश नहिंदे, शनाहेंद्र रामानको रणाने की नन्द रामेके की मी एह माही हिराम हथा है। ानार है। यह होता है कि बन्द रानेमें .. इन प्रकार कियान है जाता है। केंद्र समोगारे नियान की भौति ही देत किरकोर कियान भी होत् हैं: किन्तु उनमें राशिये पर पंच्य निहार दो' यह रिना हका होता है। तिसमोके विन्हें भी एस्से हैं, होने हैं। आकारता केरल यह होनी हैं कि राशियोके उत्तों जो निसन-निन्द रंगाना हो यह बना दिया जाय। यही बन मात्राओंके सम्बन्धमें भी मममनी नात्ये। हेनमें इतास्वर माहाएँ बनारर दानिये पर गरी माला दना देना नाहिये। अनुसार और आंत्रद्ध की बात विलक्त एक मी है। पहिली हाल्नमें शतुरात और मिटलेमें अर्पनद हानिये पर लिए देना चाहिये, इस निरुक्ते अनिरिक्त गढि करीं हुए वास्य या वाका न जोरने हों, तो जिन स्थानपर उत्तके जोरने की आदश्यकता हो, उन स्थान पर 📗 इस प्रकारका निजान बनाकर उनके उत्तरने ही लदीर कीचहर हाजिये पर गा अन्यत्र जहाँ कहीं जपर या नीचे, स्थान मिरो गर्रा गह वात्य या वात्य न लिख देना चाहिंगे।

हाशियेके निशान ठीक उस लारनके सामने बनाये जाते हैं, जिस लाइनमें सरोधिन करना होता है और उनके लिखनेका नियम यह है कि लाइनके पिहले सशोधन का चित्र वाई ओरके हाशिये पर पिहले लिखा जायगा और उसके बाद फिर उम लाइनके उसके वाद वाले सशोधन-चिद्र । उसके बाद वाई ओरसे दाहनी ओर को लिखे जायगे । इस प्रकार लिखते-लिखते यदि वाई ओर का हाशिया भर जाय तौ दाहिनी ओर के हाशिये पर चिन्ह बनाये जाते हैं। परन्तु नियम यह होता है कि चिन्ह संशोधन-स्थलोंके कमानुसार वाई ओर से दाहिनी ओर को ही बनाये जाते हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक वाई ओरके हाशिए पर चिन्ह न बनाकर छिवधानुसार दाहिनी ओर चिन्ह

# प्रूफ संशोधनका उदाहरण

| ·                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |
| ह्या निक्र हिंगिक निवास और सुरदास की कविता के १६ ते रो सम्बन्ध में जाता कहा है कि जुलसीने जु समकी अत्यन्त अधीन मावसे रामकी # |
| पम्बन्ध में जाता कहा है कि जुलसीने अ                                                                                         |
| artheta समकी अत्यन्त अधीनमावसे रामकी $#$                                                                                     |
| _/ बन्दना की / जगह /जगह पर रामको ला -/                                                                                       |
| (१) धुसेड़ा /, 🖂 🖂                                                                                                           |
| $-/$ सूरदास का नायक $\int \hat{\mathbf{x}}_{\perp} \mathbf{x}$ मित्रत्वका $0$                                                |
| प्रेम है भीर अच्छा है। किन्तु यदि प्र                                                                                        |
| स्रदास का नायक प्रेम मित्रत्वका () प्रेम है और अच्छा है। किन्तु यदि निर्मा स्थाप को नायक राम्न और स्र के नायक राम्न          |
| तो मालूम होगा कि जिस कविने _                                                                                                 |
| तो मालूम होगा कि जिस कविने 🔟                                                                                                 |
| वर्ण न जिस रूपमें जिसका किया है वही ठीक<br>हैं। रामके साथ सूरके कृष्ण का सा वरतावा।                                          |
| हैं। रामके साथ सूरके कृष्ण का सा वरताव                                                                                       |
| "कारा अस्तामानिक हो नाता और कार्ण <sup>टर्</sup> रेर्ग                                                                       |

के साथ रामका वरताव करना। रामका जीवन न था परा
किता वर्ता और कृष्ण का। मंगलोतसव -A 32/ 527

d d

.

बनाता है। इसमे कोई आपित नहीं; परन्तु यह नहीं हो सकता कि पिटले दाहिनी ओर चिन्ह बनाना छुह करके स्थानाभाव होने पर वाईं ओर बनाना शुह कर दें। क्योंकि कम्पोजिटर जो सशोधन करेगा वह वाई ओरसे और याई' ओरके हाशिये से चिए मिला कर ही शुरू करेगा; या यदि वाई ओर के हाशिये पर कुछ न हुआ, तो दाहिनी ओरके हाशिये की वाई और से चिन्ह मिला कर मजसूनके निज्ञानों की जगह पर सशोधन करता जायगा। इस प्रकार संशोधकके प्रथम संशोधन स्थल की जगह अन्तिम संशोधन होगा और अन्यान्य संगोधन-स्थलोंमें भी भयद्धर वेतरतीबी होनी। नियम बाई आरसे कम्याः दाहनी ओरको वदते हुए चले जानेका ही है। यदि इस नियमके विपरीत एछ करना आवश्यक हो, नो मजसूनके सशोधनस्थानसे संशोधक निष पर्यन्त एक सकीर खींचने की जरूरत होती हैं। इससे किसीके अम की गुजाहरा नहीं रहती। हानियेके प्रत्येक संशोधन चिन्हके बाद "।" इन प्रकार की एक क्रुछ लम्बी सी पाइ लगा देने की भी परिपाटी है। इपसे प्रत्येक चिन्द्र एक दुनरेरो अलग दिखलायी पहना है। सभी-कभी जब दोनों और के हाशिये चिदों से भर जाते हैं, तब संगोबन स्थलसे मिनी बोरी जगर तक रेगा मीनार मनोष्य चित् वना दिया जाता है।

इन चिन्हों को और भी अधिक स्पष्ट बरने के विचार से प्रफ समोधनका गृह उदाहरण अलग पृष्ट पर दिया जाना है।

### पत्रकार-कला]

है। रामके साथ सुरके कृण का-सा वर्ताव करना अस्वाभाविक हो जाता, और कृष्णके साथ रामका वरताव करना भी उसी प्रकार अस्वाभाविक होता।

रामका जीवन कठिन वत और कृष्णरा मगलेलाव है।"

इस परिपाटी के अतिरिक्त प्रुफ देखने की एक दूसरी परिपाटी भी है। अन्य भाषाओं में क्या प्रथा है, रमका निधित ज्ञान न होने के कारण उसका उन्हेरा करना भेरे सामर्थ्य की बात नहीं; किन्तु हिन्दीमें एक दूसरे उक्तसे भी प्रक देखे जाते हैं। इस ट्रामें इगारों मे कोई अन्तर नहीं होता, हिन्तु जो इशारा जहां ने सम्बन्ध रखता है, उन इशारे से वहां 'तक सम्बन्ध दिखाने के विचार से एक लकीर र्सीच दी जाती है—उसी प्रकार की लकीर, जैसी उपर्युक्त उदाहरण में वाक्यांश बदाने के लिए दिगाई गई है। यह प्रथा सम्भानत इसलिये चलनमें आई कि दिन्दी के कम्पोज़ीटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं, और वे इशारों का सम्बन्ध सममने में चलती कर बैठते हैं। विन्तु यह प्रथा अच्छी नहीं, और अब इसकी आवस्यकता भी नहीं प्रतीत होती। कम्पोज़ीटराँ की अब कमी नहीं, इसलिये ऐसे कम्पोजीटर प्राप्त किये जा सकते हैं, जो इशारी के सममने-भर का ज्ञान रराते हों। इस प्रथासे प्रूफ-कापी गन्दी हो जाती है। फिर भी उस समय, जब प्रूफ कापी ऐसे काराज पर दी जाती है, जिसमे हाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवस्य होती है। सकीर्ण हाशिये पर सब चिन्ह बनाना असम्भव होता है, और उस समय ऊपर-नीचे को खाली जगह का आश्रय लेना पड़ता है। तव, इस प्रकार लकीर तींचना ही आवस्यक होता है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता है कि पहले ही से लम्बे-चौड़े काग्रज़ पर प्रूफ की कापिया ली जायँ, और यदि प्रूफ लम्बे-चोड़े काराज पर और साफ छपा हुआ न हो, तो प्रूफ-सशोधक को चाहिये कि उसे वापस करके दूसरा अच्छा प्रूफ मॅगावे। अच्छे और साफ प्रूफ मे अधिक सरलता और शुद्धता के साथ सशोधन किया जा सकता है।



इयका प्रधान कारण यह है कि वहाँ के पत्र सनालक जनता की रुचि परुचानते हैं और उसके अनुसार अपने पत्रीको अधिक उपयोगी आर्राप्त बनानेका प्रयत्र करते हैं। हालत यह है कि इस समय लोग सम्पादशेय देख पड़ने की ओर फम ध्यान देते हैं। साधारण धारणा बुछ ऐसी हो गई है कि देगोंगे किमी समाचार पर सम्पादकीय विचारके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, प्रत्येक मनायको स्वतन्त्र रपसे विचार करनेका अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य ऐना कर सदना है, फिर दूसरे के विचार परनेमें व्यर्थ समय नष्ट करने की क्या आक्शकता, मनाचार पर लिये, वस काफी है, उन पर निचार हम अपने आप कर लेंगे आदि। इन बारणाओंके कारण पाठकों की प्रमृत्ति सम्पादकीय हिरोोसे उठकर ममाचारों पर लगी है। यह हाल तो विवेशोंका है। भारतवर्षमें और सामकर हिन्दी समारमें हम दशामें योदा सा अन्तर है। यह तो यहाके लिये भी सत्य ही है कि लोग लेखों की अपेक्षा समाचार अधिक पटते हैं, किन्तु वहा ऐया करनेका वह कारण नहीं, जो विवेगोंमे है। यहांके रिसी विशेष समुदायमें चाहे वह कारण हो भी, किन्तु आमतीरसे जन साबारणमे नहीं है। यहां तो इसका कारण शिक्षाका अभाव है। टेन्प्र प्रायः समाचाराँसे बड़े होते हैं। जनतामें शिक्षाका इतना अभाव है कि बड़े-बड़े मजबूत-फिर चाहे वे समाचारके ही क्यों न हों, देखकर पहिंठे वे घवड़ा जरर उठते हैं। एक-एक अक्षर पटनेमे जहा एक-एक मिनट लगता हो वहां इतना वड़ा छेरा कीन पढे १ दूसरी एक चात यह भी है कि प्राय-लेपका विपय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता है जिसके समभने की भी अधिकांश जनतामे शक्ति नहीं होती। इन कारणोंसे हिन्दी जनता की रुचि लेखोंसे उठकर समाचार पढ़ने की ओर अधिक आकृष्ट हुई है। अस्तु।

इन कारणों की छान-बीन करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिपाद्य विषय तो केवल यह है कि किसी भी कारणसे हो जनता की रुचि समाचार पढ़ने की ओर अधिक प्रश्त है और इसलिये समाचार-सम्पदानका विषय वड़ा महत्व रखता है।

#### पत्रकार-कला ]

समाचारों की महत्ता और जनताका उसकी ओर मुकाव देखकर यह बात सरलता पूर्वक समभमें आ जायगी कि समाचारोंका सम्पादन करनेवाले पर कितनी वड़ी जिम्मेदारी है। आजकल समाचारोंसे वह काम लिया जाने लगा है, जो कुछ दिन पहिले सम्पादकीय लेखोंसे लिया जाता था। जनता की विचारधाराको मोड़ देनेके लिये जहाँ पहिले लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते थे, वहा अब छोटे-छोटे समाचारोंसे काम लिया जाता है। ऐसे ढंगसे ऐसी भाषामें समाचार लिखे जाते हैं, जिनका लिख देना ही एक प्रकारसे सम्पादकीय लेख हो जाता है। कहनेका मतलव यह है कि सम्पादक लेखों द्वारा जिस भावको जनतामें फैलाया करता था, वे भाव आजकल समाचारोंके लिखनेके दक्षसे फैलाये जाते हैं। अव विद्वानों की यह धारणा हो गई है कि लेखों की अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार कार्य अविक प्रभावशाली और व्यापक हो सकता है। इन धारणाओ और परिस्थितियों ने समाचार सम्पादनके कार्यको वहुत अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण वना दिया है। समाचार सम्पादकको वहुत अधिक ईमानदार सञ्चरित्र, वृद्धिमान, और मनोविज्ञानका ज्ञाता होना चाहिये। उसे जो कुछ लिखना चाहिए वह सफाई और सचाईके साथ लिखना चाहिए और इस बातको ध्यानमें रखते हुए भी ऐसा प्रयत करना चाहिये, जिससे जनता की रुचि की तृप्ति हो और उसका हित-साधन भी हो। अपने पापी पेटको भरनेके लिये जनताके हिताहितका विचार छोड़कर दुराचार-मूलक अस्लील और गन्दे समाचार न देना चाहिये।

समाचार किसको कहते हैं यह एक इतनी सीधी-सी वात है कि इसके लिये कुछ लिखने की आवस्यकता न थी। रेलवे दुर्घटना, हत्याकाण्ड, अग्निकाण्ड, सभा-समितिया, राज्याभिषेक, जलूस आदि अनेक घटनाएँ समाचार कही जाती है। यह सर्व विदित है। फिर भी इसके देने की इसलिये आवस्यकता हुई कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा वहे विचित्र दृइसे की है और उनकी परिभाषासे कुछ नवीन वातें भी समाचार जब्द की परिधिमे समाविष्ट हो गई हैं। यहा पर और कुछ न लिखकर मि० लाइल स्पेन्सर की व्याख्या ज्यों की स्यां दो जाती है। In its final analysis news may be defined as any accurate fact or idea that will interest a large number of readers, and of two stories the accurate one that interests the greater number of people is the better Strangeness, abnormality, unexpectedness, nearness of the events, all add to the interest of a story, but none is essential Even timelyness is not a presequisite Freshness, enormity, departure from the normal, all are good and add to the value of news but they are not essential. Only requirements are that the story shall be accurate and shall contain facts or ideas interesting to a considerable number of readers.

अन्तिम छानवीन करने पर ममाचार की परिभाषा इस प्रसार की जायगी कि कोई भी ठीक घटना या भाव जो, यहु-सर्यक पाठकों का मनोरजन कर सके समाचार कहा जायगा; दो कहानियों में से यह कहानी जो ठीक हो और यहु-सख्यक पाठकों के लिए मनोरजक भिद्ध हो, अविक अच्छी मानी जायगी। विचित्रता, असाधारणता, सश्रम, घटना-नैकट्य, आदि यातें कहानीको रोचक बनाने में सहायक अवस्य होती हैं; किन्तु ये उसका आवस्यक अक्त नहीं हैं। यहां तक कि सामयिकता भी अनिवार्यतः आवस्यक नहीं हैं। नवीनता, घोरता, भावातिरेक आदि सब अच्छी वातें हैं। इनसे समाचारका महत्व वढ जाता है किन्तु ये भी आवस्यक नहीं है। जो छुछ आवस्यक है वह यह है कि कहानी ठीक हो और उसमे ऐसी घटना और ऐसे विचारोंका समावेश हो, जो काफी बड़ी सख्णमे पाठकोंका मनोरजन कर सकें।

इस सम्बन्धमे एक वात और है। वह यह कि प्राकृतिक गति-विधिसे साधारणतया जो घटनाएँ रोज-रोज घटा करती हैं वे समाचार नहीं होती। उदाहरणार्थ जैसे हाथीको देखकर कोई कुत्ता भूकने लगे, तो समाचार-पत्रोंके लिये यह कोई समाचार न हो जायगा कि फलां हाथीको देखकर फलां कुत्ता भूकने लगा। इसका कारण यह है कि रोजमर्रा होनेवाली यह एक ऐसी साधारण वात है कि इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु यदि देवात् ऐसा हो कि किसी विशेष कुत्तेको देखकर कोई हाथी चिष्घाड उठे तो अवस्य यह समाचारका विषय हो जायगा। इसलिये समाचार-पत्रोंके समाचारोंका विषय ऐसा होना चाहिए जो कुछ विशेषता लिये हो।

जपर की परिभापाओं से तीन वातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि समाचार सच्चे और ठीक हों, दूसरे वे मनोरजक हों और तीसरे उनमें कुछ विशेषता भी हो। समाचार-पत्रोंमें समाचार सकलन करते समय इन वातो पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। समाचार सम्पादको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य रहते हैं, किसीको एक विषय पसन्द आता है किसीको दूसरा। इसिलये समाचार सकलनमें विभिन्नता और विविधता अवश्य हो। जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की तृप्ति की जायगी उतना ही अधिक अच्छा होगा। किन्तु इस प्रयत्नमें इतना आगे भी न वह जाना चाहिये, जिससे भार समालना भी कठिन हो जाय। किसी कामको गुरू करके पूरा किये विना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा होता है। इसिलये अपनी शक्तिका अन्दाजां करके ही पैर फैलाने चाहिये। जिसमें जिन-जिन विषयों का समावेश समाचार संकलनमें कर लिया जाय, उन-उन विषयों पर वरावर समाचार निकलते रहे।

समाचार सकलन और सम्पादनका काम प्रधान सम्पादकीय कामसे भिन्न है। यह काम अधिकांशमें उपसम्पादक द्वारा सम्पादित होता है। इनमे जनता की रुचिने अतिरिक्त और भी कई वातोंका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छे पत्र के लिये अपने समाचारोंको ऐसा बनानेका प्रयत्न करना जो समाजके पूर्ण प्रतिविम्ब हों, बहुत आवश्यक है। समाचार-पत्रोंके सम्बन्धमें दो बाते बड़े मार्के की हैं। एक तो यह कि समाचार-पत्र अपने समाजके प्रतिविम्ब हों और दूसरे वे राचे उपदेशक हों। उपर कहा जा चुका है कि अब समय वह आ गया

है जब जनताको जायत करनेमें छेटों को अपेश ममाचारोंका हाब अधिक रहता है, उनल्यि उपर्दुक्त दोनों वाते समानारों द्वारा प्रतिवादित होनी चाहिये। जनताका शाक्त्रण करना समानार-सम्पादकका रात्म उद्देश होना चाहिये। उसके लिये शार्रिक शीर्षक सबसे अच्छा गाधन है। किन्तु शीर्षक देनेका वास आमान भी नहीं है। आज कल ऐसी प्रशति हो चली है कि आकर्षक बनाने की धुनमें लाग अनगल वातें लिया जाते हैं। अनावश्वक भागोत्तीजना पदा करने, तिलका ताङ् बनानेके लिये ऐसे सम्पादकाण सदा तैयार रहते हैं। यह प्रस्ति अननुमोदनीय है। इसको इकता चाहिये। बीर्यक शास्य हो; किन्तु साथ ही साथ इन वातका भी ध्यान रहे कि उनमें अनायस्यक अनर्गलना न आने पावे। वह आर्राफ रान्दोंमे लिया हुसा, यथा-यम्भव छोटा और ऐसा होना चाहिये, जिनसे शीर्पक परते ही समाचारके विषय की तमाम बात समक्तमें आ जायँ। र्ससे पाठकों को यह सुविवा रहेगी कि जो समाचार उनकी रुचिका और हितका होगा। उसे वे पढ़ेंगे, अन्य समाचारोंको पटनेमें व्यर्थका समय न नष्ट करेंगे। ऐसा न होना चाहिये कि मजमून तो कुछ और शीर्पक कुछ हो। एक उदाहरण देकर इस विषयको अधिक स्पष्ट कर देना अनावस्थक न होगा। उस दिन एक समाचार-पत्र पढ रहा था। एक समाचार पर दृष्टि पड़ी। शीर्षक था 'सरोजिनी को भगा छे गया।' सरोजिनी नाम पढते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का वोध होना स्त्राभाविक था। यही उत्सुकता हुई कि उन्हें कौन भगा है गया। मजमून पढ़ा, तो मालम हुआ कि सरोजिनी नामक एक घोविनको कोई भगा ले गया था । अव इस प्रकारके शीपंक यरापि समाचारके विचारसे अशुद्ध नहीं हैं। आकर्षक भी हैं। तथापि अनर्गल अवस्य हैं। इससे पढ़नेवालेका, जिसने सरोजिनीके धोखेमें आकर समाचार पढ़ा समय व्यर्थ ही नष्ट होता है इस प्रकारके शीर्षक देना एक प्रकार की धोखे वाजी है। समाचार सम्पादकको सचा और ईमानदार होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर सरोजिनीका नाम न लिख कर-क्यों कि नाम उसी समय लिखा जाता है, जब वह काफी प्रसिद्ध होता

है—यह लिखा जाना चाहिये कि 'धेर्विनको भगा ले गर्या' या 'एक स्त्री को भगा ले गर्या' आदि।

सामान्य रूपसे शीर्षकों में कोई विराम-चिह्न नहीं होते। किन्तु यदि कोई आश्चर्य कारक या शोक-जनक सन्देह सूचक या प्रश्नद्योतक शीर्षक हो, तो उसमें आश्चर्य—चिन्ह, प्रश्न-चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों पर यही नियम वरता जाता है। शायद इसका कारण यह है कि शीर्षकमें व्याकरण की दृष्टिसे कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसीलिये विराम चिन्ह नहीं लगाये जाते। शीर्षकमें जो कुछ लिखा जाता है, वह प्रायः इस प्रकारका होता है कि 'तहसीलदार की नादिरशाही' पुलिसका जुल्म' 'मा॰ गांधीका भारत भ्रमण' 'जलियाँ वालामें हत्या काण्ड,' 'कानपुरमें भयद्वर दङ्गा' आदि। ऐसे वाक्यांशोंमें कोई विराम चिन्ह केंसे लगाया जा सकता है। किन्तु उन अवसरों पर भी जहां शीर्षक व्याकरण की दृष्टिसे पूरा वाक्य होते हैं, विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह प्रथा सर्वथा अनुमोदनीय नहीं कही जा सकती। ऐसे अवसरों पर शीर्षक में विराम चिन्ह लगा देना भी अनुचित न होना चाहिये।

शीर्षक दो प्रकारके होते हैं। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्तर्शीर्षक। प्रधान शीर्षक मेटरमें सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। इनके सम्बन्धमें कोई खास उल्लेखनीय वात नहीं है, साधारण ढड़से, जिसका जिक ऊपर किया जा चुका है, ये शीर्षक लिख दिये जाते हैं; परन्तु अन्तर्शीर्षकके सम्बन्धमें कुछ विशेष बातें हैं। ये शीर्षक बड़े मजमूनों हो में लिखे जाते हैं। कभी-कभी विशेष महत्व पूर्ण छोटे मजमूनोंमें भी उनका प्रयोग होता है। इनका अभिप्राय भी यह होता है कि मजमून की विशेष विशेष वातें अलग-अलग हो जायं, जिससे कि जो पाठक जो विशेष वात पढना चाहे वे उसे तुरंत पा जाय। अन्तर्गीर्पक दो प्रकारसे लिखे जाते हैं कभी वे कालमके वीचमें लिखे जाते हैं और कभी-कभी कालमके वांये किनारे पर। इनके लिखनेके दो प्रकार और भी होते हैं। कभी-

कभी अन्तर्गीयक विल्कुच अलगने बनायर गरा। जाता है। वह किभी वास्पके साथ मर्म्यान्धत नहीं होता और तभी-गभी मजनूनके शन्दर बायों के सिलसिलेमें ही उठ विशेष शब्द एक लाइनमें सीर्यक भी तरत मोटे टाहपमें रसकर फिर वृनसी लाइनसे अबूस वास्प द्युष्ट विशा जाता है और इन प्रमाद एक लाइनका वह सब्द ममृह शन्तर्गीपंत्र बना दिया जाता है। जैसे "हमके बाद रिजर्ब बंद विल

पर बद्दम जुन हुउँ।" "हममें रिजर्ब बेह जिल" जीर्दक भी हो गया और उसका वाज्यमे सम्बन्ध भी बायम रहा। पिट्टिमे यह बात न होती। उस द्यामे तो, 'रिजर्ब बेह जिल' यह धीर्दक देकर उसके नीचे जुरसे इस प्रकार मजस्त लिखा जाता :—"उमदिन रिजर्व बेह बिट्टार रहू बहुम हुई।" या और कोई ऐती ही प्रवारत जुन की जती।

शीपक्रके बाद रााम समाचारका नम्बर आता है। समाचार-सम्पादनमें इस वातका ध्यान रराना चाहिये कि जनता किन प्रकारके समाचारोंको अधिक पसन्द करती है। प्रायः उसे सनसनी येज समाचार अधिक पगद आते हैं, विद्वता-पूर्ण भाषण कम। इमल्यि पिठले प्रकारके समाचारों की अधिकता पत्र को लोक प्रियता बढा देती है। र्सीलिये समाचार-पत्र प्रायः सन-सनी येज समाचारों को अधिक महत्व देते हैं। यह प्रधा स्त्रामख्ता निन्दा योग्य नहीं है, परन्तु सब कुछ इसीको न समक्त लेना चाहिये और इस प्रथाको आवस्यकतासे अधिक महत्व भी न देना चाहिये। जपर जिस मानव-प्रकृति विभिन्नताका उल्लेख किया गया है, उसका ख्याल रराना भी आवस्यक है। इसलिये सब प्रकारके समाचार दिये जाने चाहिये। हा, यह अवस्य हो कि जिस प्रकारके समाचार अधिक पसन्द किये जाय, उनका अनुपात औरों की अपेक्षा अधिक हो। जो समाचार अधिक मनोरक्षक ओर विनोद पूर्ण हो, उनका वर्णन कुछ अधिक विस्तारके साथ करना चाहिये। इस प्रकार पाठकों की उत्सुकता अधिक तृप्त होगी और वे पत्र को अधिक प्यार करेंगे। साधारणतया अपेक्षाकृत किथित

अधिक वुद्धिसे काम छेने पर ये सव वातें अपने आप समम्भमें आ जाती हैं। यदि समाचार सम्पादक थोडा-सा सतर्क सावधान और जागरूक रहे तो इस प्रकार की वातें अपने आप उसे सूमती रहेंगी। इन वातोंका एकत्र वर्णन करना कठिन है। ये तो प्रसङ्ग और अभ्यास से खयं ज्ञात होने की ही बातें हैं।

समाचारों में ताजापन दिखानेका प्रयत्न सदा रखना चाहिये। समाचार-पत्र की प्रतिष्टा इस वात पर भी निभर होती है कि वह ताजेसे ताजे समाचार दे। इसिलये यह आवस्यक है कि समाचारों की ताजगीका प्रदर्शन अवस्य हो। इसके लिये किसी घटनाका समाचार देते समय उसके समयका वर्णन पहिले ही करना चाहिए। यदि दूसरे ही दिन समाचार-पत्र प्रकाशित होने जा रहा हो, तो तारीख और दिन न देकर 'कल' लिखना चाहिए। इससे समाचार की ताजगी सावित होगी। समाचारों की भाषा सरल और सुबोध और उनका मजसून छोटा तथा रोचक होना चाहिए। छोटे-छोटे और रोचक पैरावाफोंमें लिखे हुए समाचार जनता बड़े चावसे पढती है। इसलिए इस वातका ध्यान रखना आवस्यक है। जहां पर घटना अधिक विस्तृत हो, वहा भी यथा-सम्भव छोटे-छोटे दुकड़े करके और उनके अलग-अलग शीर्षक देकर समाचारको छोटा वना देना चाहिए। एक वात की ओर ध्यान देने की और भी आवस्यकता है। वह यह कि समाचारोंका मजमून इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलतापूर्वक समाचार सम्भ सके। लिखते समय समाचार सम्पादकको कुछ इस प्रकारके भावसे काम लेना चाहिए कि वह ऐसे पाठकोंके लिए लिख रहा है, जो उस समाचारके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते और उसे वह समाचार उन्हें सममाना है। समाचारों के साथ अपने विचार प्रकट करने न करनेके सम्बन्धमें दो मत हैं। एक समु-दायका कहना है कि समाचार अपने असली रूपमें विना किसी टीका-टिप्पणीके प्रकाशित होने चाहिए और दूसरा समुदाय सटिप्पण समाचारोंके पक्षमें है। मेरी समभासे पहिला दङ्ग अच्छा है। समाचार अपने वास्तविक रूपमें विना

#### पत्रकार-कला ]

क्सि प्रकारके अतिराजन किये पाय और पाठक आने आप उनके मम्बर्धनें अपना निर्णय करें। और साफ यात तो यह है कि जब सम्पादकीय न्तम्भों में सम्पादक को अपने जिनार प्रश्ट करने हा आगर है ही नो फिर प्रयेक समाचार के साथ रवामस्या अपने जिनारों का पुरुष्टा जोएने की क्या जहरत ?

्न यातों के थितिरिक सुष्ट छोटी-छोटी अन्य दानो पर भी भ्यान रखने की जरस्त है। एक विपाक सब समानार साथ ही हों। यह न हो, कि एक ही निष्म के समानारका एक दक्षण एक स्थान पर और दूसरा दूसरे तथा तीमरा और किमी स्थान पर पटक दिया जाय। विशेष नामों के सम्बन्धमें पिटले-पिटल उनका प्रयोग करते ही वर्ण विन्याम (Spollings) का निर्णय कर लेना चाहिए और फिर जब कभी उस नामके प्रयोग की आवश्यक्ता पड़ तब बराबर उसी के अनुमार लिसाना चाहिए। यह नहीं कि बाद-विवाह-निषेधक कान्तके विधाता श्री सारटा कभी जारदा कहे जाय और कभी सारटा। नाहे वे सारज रहे, नाहे शारदा, लेकिन रहे एक ही, दोनों नहीं। एक ही पत्रमें इस प्रकार की विभिज्ञता राटकती है।

समाचार यदि श्रेणियोमं विभाजित िये जाय, तो स्थूल रपसे वे तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं:—घटना सम्यन्धी, अदालती और सस्था सम्यन्धी। इनमें प्रथम श्रेणीके समाचार अधिकतासे पाये जाते हैं। आग लग जाना, गोलियां चल जाना, रेलोका लड़ जाना, हड़तालोंका होना, उत्सवोंका मनाया जाना, नई इमारतोंका बनाना, नई संस्थाओंका स्थापित होना, प्रदर्शिनया खुलना आदि अनेक प्रकारके समाचार इस श्रेणीमं आ जाते हैं। रोल सूद घुड़दौड़ आदिको भी इसी श्रेणीके अन्तर्गत माना जा सकता है। इनमें कल रेलवे, दुर्घटनायें, दगे, आदिके समाचार जनताको अधिक आकर्षक होते हैं। इन विपयोंमे भी कलके समाचार बहुत लोगों को अधिक आकर्षक करते हैं। ये समाचार उत्तेजक भी होते हैं। अतः उनके प्रकाशनमें नियन्त्रण की

आवस्यकता है। अमेरिकामें कलके समाचार वहुत ही अधिक वना कर छापे जाते हैं। इसकी इतनी अधिकता है कि वहा कल सम्बन्धी या कलके मामलों सम्बन्धी समाचारोंके लिए एक कानून बना दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे समाचारोंका शीर्षक एक निश्चित आकारके टाइपसे बड़े आकारमे नहीं दिया जा सकता और म चौडाईमे ही एक कालमसे अधिक हो सकता है। इस नियम की पावन्दीके लिये कानूनमें यह भी कह दिया गया है कि यदि कोई पत्र सम्पादक इस नियमका उल्लंघन करेगा, तो उसे २०० पोण्ड तक जुर्माना किया जायगा या केंद्रकी सजा दी जायगी या दोनों प्रकार की सजायें दी जायंगी।

समयके महत्वके सम्बन्धमें ऊपर कहा ही जा चुका है। उसी महत्वको दृष्टि में रखते हुए समाचारोंको लिखते समय, समयका उल्लेख सबसे पहिले करना चाहिये। समयके वाद वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनसे घटना विशेषका सम्बन्ध हो, फिर घटना-क्रम, तत्पश्चात् परिस्थिति, इसके वाद घटनाके कारण और अन्तमं परिणामका उल्लेख किया जाना चाहिए। साधारण व्यवहारमें सम्पादन की यही रीति अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थलोंके लिए समाचारका सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह वहुत कुछ उपसम्पादक की साधारण बुद्धि पर निर्भर रहता है।

दूसरी श्रेणी के—अदालती समाचारोंका सम्पादन जिम्मेदारीके क्विचारसे बहुत महत्व-पूर्ण है। उस सम्बन्धके समाचारोंमें बहुत सावधानी, सममदारी और जिम्मेदारीसे काम लेने की जहरत होती है। जहां तक हो सके किसी मामले का वर्णन करते समय पूरी-पूरी कार्यवाहीको देनेका प्रयत्न करना चाहिए। सक्षेप करनेमें इस बातका बहुत ख्याल रखना चाहिये कि किसी पक्ष की कम और किमी पक्ष की अधिक बाते केवल सक्षेप करनेके दे पसे न हो जायं। विचाराधीन मामलोंने और भी अधिक सावधानी की जहरत पड़ती है। नमाचारोंने विशेष रपते यह देखना चाहिये कि ऐसे मामलोंका वर्णन करते समय किसी पार्टी के किसी आईपण ऐसा दर्णन न हो जाय, जिससे यह साबित हो कि सम्पादक स्वयं

इस यान पर विशास गरा। है। ऐसे आसाति चनाने के लिए अविज्ञासे ारोपो और अनियोगोंके सम्दर में समादकों को भुना जाता हैं, पादा जाता हैं ; 'करने हैं' आहि मन्देह स्तक वारकों का प्रयोग करना अच्छा होता है। यह नीति राशली मानलीं हे अलता अन्य ऐसे मानलेंमें भी वस्ती जानी नाहिए, जिनमें रियी पर रियी प्रशास्त्रा आक्षेप होता हो और जिनते सम्बन्धमे सम्पादको सर्ग निधित रूपने पोई वात मालम न हो। एक अदालतने फीला हो जाने हे बाद भी और उन अदालत हारा जिमी आरोप या अभियोग को सच मान लिए जाने पर भी, सम्पादक उस समय तक अभियुक्त पर निश्चित रपमे उन आरोपेंको नहीं लगा गरना, जन तक कि अपील की मियाद बाकी रती हो। दौरान मुस्द्मार्गे अभियुक्तते अपराधी लिखना भी अनुचित है क्योंकि रमसे यह धानि निक्लती में हि सम्यादक उसे उस विशेष अपराधका दोपी मान चुका। रमके अतिरिक्त एक बातका ध्यान और भी रराना चाहिये। वह यह कि जिस मामलेका गमाचार देना शुर किया जाय उसकी कार्यवाही योचौं न टोए दी जाय। अन्त तक उनकी कार्यवाही बरावर दी जानी चाहिए। अधूरी कार्यवाही देनेसे एस बातकी सदा आगदा रहती है कि किसी दल की यहुत-सी वातें छूट जाय और उम दशामें जनताके पास अदालतके फैनलेका जा समाचार पहुंचे उससे जनता सन्तुष्ट न होकर अदालत पर आक्षेप करे।

अव रही तीसरी श्रेणीके समाचारों की वात । इसमें सभासमितिया; काम स कान्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिपदों की कार्यवादिया आदिके समाचार समाविष्ट हैं। इनके सम्बन्धका वर्णन करते समय इन वातोंका उल्लेख करना आवश्यक होता है:—िकस स्थान पर सभा हुई; जन-समूह कितना था, सभापित कौन था, उपस्थित सज्जनोंमें प्रतिष्टित व्यक्ति कौन-कौन थे, किस प्रकार सभाका प्रारम्भ हुआ, कहा-कहां से सहानुभूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कौन-कोन थे, क्या प्रस्ताव पास हुए, कहां-कहां पर जनता ने विरोध किया और कहा-कहां पर वह सहमत हुई और वीचमे या अन्तमे क्या विशेष घटना घटी।

जिस कमसे इन वातोंका यहां उल्लेख किया गया है, प्रायः यही कम समाचारोंके वर्णन करनेमें मान्य भीं है। धारा सभाएँ और कार्य स तथा विशेष कान्फरेसोंके अधिवेशनोंका वर्णन इन साधारण सभाओं की वर्णन शैलीसे कुछ विभिन्नता रखता है। उनके वर्णन की दो रीतिया है। एक तो यह कि रोज-रोज की कार्यवाही जिस रूपमें हुई, उसका तारीखवार वर्णन दे दिया जाय। दैनिक समाचार-पत्रोंके लिए यही रीति उपयोगी और सम्भव होती है। दूसरी रीति यह है कि विषयके क्रमसे कार्यवाहीका वर्णन दिया जाय। अर्थात् असुक विषय में किस दिन क्या हुआ, इसका अन्त तक वर्णन देकर, दूसरा विषय उठाया जाय। ये रीतिया उन घटना सम्बन्धी समाचारोंके लिए भी लागू होती हैं, जो कई दिन तक घटती रहती हैं। उनके वर्णनमें भी दैनिक क्रम और विषय क्रम जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, दोनों रीतियोंसे काम लिया जा सकता है। इनका वर्णन करते समय प्रधान शीर्पकके अतिरिक्त उप-शीर्पक भी देना आवस्यक होता है। इससे पाठकोको यह सुविधा होती है कि जो पाठक जिस विषयको पसन्द करेगा, वह उस विषयके शीर्षकके नीचे अपनी पसन्दका समाचार पढ़ लेगा। सभा-समितियोंके वर्णनको रोचक बनाने और उसको समक्तने का प्रयत्न हिन्दी समाचार-पत्रोके सम्पादकोंके लिए अत्यन्त आवस्यक है। इसके लिए पिछले अधिवेशनके उल्लेख की आवस्यकता हो, तो उसको भी दे देना चाहिए। हिन्दी जनतामें अभी शिक्षाका इतना प्रचार नहीं है कि वह खय इन वातोंसे दिलचर्या ले और इन्हें समक्त सके। अभी तो उसमें इस रुचि को पैदा करने और सममने की शक्ति उत्पन्न करने की आवस्यकता है। जनता को अधिक सुविधा देनेके विचारसे वड़े-बड़े समाचारों, लम्बी-चौड़ी कार्यवाहियों के ऊपर किधित् मोटे टाइपमें साफ-साफ कार्यवाहीका संक्षित किन्तु ऐसा विवरण दे देना वड़ा उपयोगी होता है जिसमें कार्यवाही की प्रायः सभी खास-खास वातें आ जायें।

समाचारोंका एक चौथा भेद भी हो सकता है। वह है नाटक-थियेटर,

निनेमा, सर्कम आदि मनोग्डान गम्बन्धी गमानामें रा । हिन्तु इन गमानामें को नमानार की अपैदा आले. ननाका विषय गममना अधिक अच्छा होना। उनका उल्लेख आले. चनान्तर्गत ही होना नाहिए।

समाचारीं के सम्बन्धमें — सब प्रतास्के समाचारों के मम्बन्धमें — यह भ्यान रहाना चाहिये कि यदि कोई समाचार ऐसा हो, जो पत्र है एक अहमें समाप न होता हो और यदि वह एक्वार प्रकाशित कर दिया गया हो नो जय तक वह विभय समाधित करते रहा। नाहिए, शन्यया पठकें की तिह्यम कि जिजासा जन्य बेचेंनी तृति नहीं पाती। जहां पर, यहा होने के कारण कोई समाचार, समचार-पत्र के एक ही अहके किमी एक पन्नेमें समाप्त न होता हो और उसका फुड बचा हुआ भाग दूसरे पन्नेमें छे जाना हो, बहापर पहिले पन्नेमें मजमूनके नीचे ''शेप अमुक पृष्ठ पर देखिए'' और दूसरे पन्नेमें मजमूनके जयर ''अमुक पन्नेसे आगे'' हम प्रकारके वाक्यांश अवशा किस देना चाहिए। इससे पत्र पढ़नेवालों को मुविया होगी। जहां पर एक कालम की बचत दूसरे कालमके नीचे दी गई हो, वहा भी हमी प्रकारके वाक्यांश दे देने चाहिये।

समाचार-समह करने के लिये विदेशों में तो नानाविध साधत हैं। अपने तार, अपने टेलीफोन, अपने जहाज, अपने हवाई जहाज, अपनी मोटरें, आदि न जाने क्या-क्या साधन समाचार-सम्रह करने के लिए रहते हैं। किन्तु भारतवर्ध में यह वात नहीं है। यहां तो समाचार सम्मह के साधनों के नाते अधिक से-अधिक अपने रिपोर्टर अपने सम्वाददाता हैं, जिनके लिए विदेशों की भाति सवारियों का खास प्रवन्ध भी नहीं होता; हाँ समाचार-समितियों से सहायता अवस्थ ले ली जाती है। इससे बहुत थोड़े पत्रोंमें उनकी अपनी निजी कोई बात होती है। हिन्दी समाचार-पत्रों की हालत इससे भो गई बीती है। वहां तो अधिकाशमें न रिपोर्टर होते हैं, न सम्वाददाता और न समाचार-समितियों से ही सहायता ली जाती है। जो कुछ होता है, वह यह है कि अधिकाशमें अक्षरेज़ी पत्रोंसे और कभी-कभी दूसरे हिन्दी उर्दू या अन्य प्रातीय

भाषाओं के पत्रोंसे छांट-छांट कर समाचार भर दिये जाते हैं। यह दशा केवल साप्ताहिक-पत्रों की ही नहीं है, उनके लिये तो यह क्षम्य भी कही जा सकती है, क्योंकि उनका पत्र सप्ताह भर वाद प्रकाशित होता है और उसमें समाचारों की ताजगीका सवाल कम होता है, किन्तु दैनिक समाचार-पत्र तक एसा करते हैं। खेर। इस स्थान पर इस रीतिकी टीका-टिप्पणी करना अभीष्ट नहीं है। फिर भी जब कि इस रीतिसे काम होता ही है, तब यह आव- इयक जान पड़ता है, कि इस सम्बन्धमें कुछ वातोंका उल्लेख कर दिया जाय।

दूसरे समाचार-पत्रोंसे जो समाचार लिये जाते हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं, जब समाचार ज्यों-के-ल्यों उद्धृत कर दिये जाते हों, अन्यथा आम तौरसे होता यह है कि समाचार सिक्षप्त करके या कभी-कभी, यदि वे आवश्यक हुए तो कुछ विस्तार टेकर उद्भृत किये जाते हैं। इन दोनों सूरतोंमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रकाशित समाचार की कोई खास वात छूट न जाय। जहां पर इन प्रकार समाचार-सप्रह किया जाता हो, वहाके उपसम्पादकको चाहिये कि पहिले ही से ज्यों ही किसी समाचार-पत्रमें कोई समाचार ऐसा नज़र पहे, जिसका अपने पत्रमें देना आवस्यक माल्स हो, लों ही उसे काट कर रख ले और जिस समय उसके देनेकी आवश्यकता हो, उस समय घटा वहाकर समाचार दे दें। इस प्रकारके काटे हुए समाचारोंको एकत्र रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसे रामाचार विभिन्न विपयोंके अनुमार अलग-अलग फाइलोंमें या ऐसी अलमारियोंमें जिनमें कई खाने हों, विपयवार रखे जाने चाहिये। खास-रात समाचारोंके सम्बन्धमें कई समाचार-पत्रोंके वर्णन, यदि उनके वर्णनोंने फोर्ड महत्वर्ण अन्तर मालम हो तो काट वर रख छेने चाहिये और अपने लिये दन राम पाटे हुए वर्णनों ने आधार पर एक सुन्दर-सा वर्णन तैयार पर स्ना ना हिये। जिन स्थान वी घटना हो, लिक्यांनमें उनी स्थानके समाचार-प्रकेंनि इसक करन रेना संबद एउट होता है।

माधारनत्या के रामाचार दमिन्ने दिये जाते हैं कि जनता देन दी दा

ममार को घटनाओंसे परिनित्र हो ; हिन्तु मभीन्यभी उनके देनेक एक और भी कारण दोता है। कभी-तभी एमा होता है हि रोडे किय ममानाम लिरानेमें एक कालमने पुछ बम पर जाता है, उन मनव कर कालम पूर करनेके लिये भी समाचार दिये जाने हैं। उन र प्राप्त उरे द्या प्राप्ता की मनार वी घटनाओं से परिचित करना नहीं होता , प्रयुत्त रालम प्रा करना होता है । भार यह है कि पहिले जालमपा ममानाम तो कलमगे जम पत्र जाजा है और दमरे कालममें दिया जानेवाला समाचार काउमके आरम्भने ही शुष्ट हिंगा जाता है। कहा जा सकता है कि दूसरे समाधार हो कालमके प्रारम्भने न लियाहर उसे म्थानसे क्यों न लिया जाय जियसे पिला नमानार गमाप्त हुआ है। स्नित्र याद रराना चाहिए कि जैसे तेंसे समाचारों का भर देना ही समाचार-पत्रों का उद्देश नहीं होता। पत्र की सुन्दरता, सजावट और मनानारों हो महत्ता के अनुहप स्थान देने आदि पर भी गम्यादक को ध्यान रताना पड़ता है। काल्म के नीचे से ही किगी समाचारको छह कर धेनेसे उगकी महत्ता कम हो जाती है। पत्र की सजावटमें भी बाधा आती है। इसीलिये यह आपस्यक होता है कि नया समाचार दूसरे कालमरो शुर रिया जाय और पहिरो कालमका बचा हुआ स्थान किसी अन्य समाचारसे भर दिया जाय। इस प्रकार समाचार भरने की कियाको अज़रेजी में भेक अप' ( Make up ) कहते हैं। हिन्दीमें इसे स्थान पूर्तिके नामसे पुकारा जा सकता है।

कभी-कभी यास स्थानका कुछ अश जान-वूम्त कर खाली रहा जाता है। इसको 'स्टाप प्रेस' कहते हैं। यह इसिलये याली रखा जाता है कि पत्रके छपते-छपते यदि कोई आवश्यक और महत्वपूर्ण समाचार आ जाय, तो उसके लिये पत्रका मैटर निकालना न पड़े और उस याली स्थानमें वह समाचार भर जाय। यह प्रथा मानचैष्टर के मि॰ मार्क स्मिथ नामके एक सज्जन ने चलाई थी। इससे समाचार-पत्रोंके मुद्रणमें बड़ी सुविधा होती है। ज्यों ही कोई नया समाचार आया, माट कम्पोज करके रिक्त स्थान पर रख दिया गया और

छपना शुरू हो गया। नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिये स्थान खाली करना पड़ता है और फिर उस स्थान पर वह समाचार जमाना पड़ता है 'स्टाप प्रेस' में कभी-कभी यह भी होता है कि कोई समाचार नहीं आते। उस दशामें या तो वह स्थान खाली ही पड़ा रहता है या यदि सम्पादक की इच्छा हुई तो दूसरे कोई समाचार भर दिये जाते हैं।

समाचार-सम्बन्धी इन पंक्तियोंको समाप्त करनेके पहिले कुछ ऐसे समाचारों का उत्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो वास्तवमें सार्वजनिक नहीं होते और जिनका वर्णन समाचार-पत्रोंमें बहुत समाल कर—अधिकाशमें उसी समय जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति या संस्था उन्हें प्रकाशित करे—देना चाहिये। विना उन व्यक्तियों या संस्थाओंके प्रकाशित किये हुए भी वे प्रकाशित किये जा सकते हैं; किन्तु उस दशामें कोई वात निश्चित रूपसे न कही जा सकेगी। वे समाचार साधारणतया ये हें:—बन्द अदालतके मुकद्दमे शेयर होल्डरों और पावने वालों (creditors) की समाएं, धर्मादा और ईश्वरोपासनाके लिये चन्दा देनेवालों तथा नेताओं की प्राइवेट वातचीत आदि। इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे समाचार भी इसी श्रेणीमे गिने जाने चाहिये, जो प्रकृतिसे सार्वजनीन न हों।

## पत्र-सम्पादन

पत्र-सम्पादनसे यहां पर गमाचार-पत्रके सम्पादनसे मतलव नहीं है। मतलम् है समाचार-पत्रके कार्यालयमें आये हुए पत्रोंके सम्पादन से। जहां समाचार-पत्रोंके समाचार लिये जाते हैं, लेटाकों द्वारा भेजे हुए लेटाकां समह और सम्पादन होता है, समाचार समितियोंके तारोका उत्था होता है, अन्य प्रकारसे आये हुए समाचारोंका सम्पादन होता है, वहां कार्यालयमें आये हुए पत्रोका सम्पादन और संकलन भी होता है। ये पत्र समाचार-पत्रके खास चीजोंमे से होते हैं। जिस समाचार-पत्रमें पत्रोंको उचित स्थान मिलता है, उसकी उज्ञति को सम्भावना यह जाती है। समाचार-पत्रोंकी उज्ञतिमें

पत्रोंका बहुत बड़ा हाथ रहता है। अक्रिकी के विद्यात पत्र 'टाइम्स' की प्रतिष्ठा और उन्नतिका मूल कारण यही वताया जाता है कि वह जनता द्वारा प्रेपित पत्रोंको समुचित सम्मानके साथ प्रकाशित करता था। हिन्दीके 'प्रताप' और 'नवशक्ति' की उन्नतिमें भी इन पत्रोंका काफी हाथ है। सेावियट हसमे तो इसका संगठित प्रयोग सा हो रहा है। मास्कोसे क्रेस्टियान्स काया गजेटा (Krestvans kaya gazeta) किसान अखवार नामका एक समाचार-पत्र निकलता है। वह पत्रोंके द्वारा देहाती जनताके मनो-भावोंको प्रकट करनेका विशेष रूपसे छद्योग करता है। थोड़े ही दिनोंमें इस काममें उसे अशातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्तेमें दो वार प्रकाशित होता है। इसके कार्यालयमें दैनिक-पत्रों की आमद किसानों की फसलके अनुसार कम ज्यादा हुआ करती है। फिर भी औसतन रोज कोई १५०० से २००० पत्र इसके कार्यालयमें आते हैं। इन पत्रोंमें अधिकार्यमें अधिकारियों की शिकायतें आदि लिखी होती हैं। पत्रके सचालक इन पत्रोंका केवल अपने समाचार-पत्रमें प्रकाशित करके ही नहीं छोड़ देते, वरन अविकारियोंसे लिखा-पढ़ी करके हर प्रकारसे जिकायते रफा कराने का प्रयन करते हैं। ऐसे पत्रोंको जिनके लेखक अपना नाम देना नहीं चाहते और जिनमें मान हानिकारक वातें लिखी होती हैं, सपादक अपने कार्वालयमें सुर-क्षित रख छेते हैं और इसी आगयके और कई पत्र प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार पत्र प्रेपकोंका नाम न देने पर भी और पत्रोंके मानटानिकारक होने पर भी शिकायतें रफा करा दी जाती हैं। इनसे समाचार पत्र इतना लोक-प्रिय और प्रभावजाली वन नगरा है। कि उसमी प्रत्येक बात बहे धानसे सुनी बाती है। 1526/05

ये पत्र दो प्रकारने उन्नितमें सहायक होते हैं। एक तो स्थान-रणनके प्रक्रोंमें रात्रपानीक समाय से हास पहाँके सामाजिक रैंग-ट्यान हाँचा निव् जाता है, जिससे यहां की जनता समाचार-पत्र पटनेके दिए इत्माहित होती है और तूनरे अपने पत्र प्रताशित देनपर पत्र प्रेपण गमानार-पत्रमें सामादाः सहातुभूति करने लगतें हैं। पिक्टि प्रतारमें उन अध्यम होल पाठकों हो मन तुटि
होगी जो गमाज की ममन्याओं हा दान्यम एग्ना नाहने हैं और क्रारेमें नग
पत्र सामाठकों को यह लाभ होगा कि पत्र प्रहाशन भी उत्तरकाने पत्र प्रेपक उनके
पत्रकों पर्वेषे लालायित रहेगे, उमे गगीकों और दूसरें मिन्नोंसे गमीद्याने भी
कोशिश करेंगे। इनसे एक लाभ और भी होगा। यह यह कि जनतामें एक-एक
को देगकर पत्र भेजने और प्रहाशित हो जाने पर उन्हें पर्वे की हिन पेंड़ होगी
और इन प्रकार धीरे-गीरे समानार-पत्र पत्ने की ओर उनहा प्यान आहुए
होगा। इन्हों लाभोंका अपलोकन कर अब नहुर सना का और सम्पादनगण
उस ओर अधिक प्यान येने रुगे हैं और उठ हुए लोग विहापन तक वे देनर
पत्र मगनाने का प्रयल करते हैं।

य पत्र स्यूल्ट्पसे दो प्रकारक होते हैं। एक वे जो अपने सम्यादशताओं हारा, आवश्य मताग्रुगार उन्हें एतर-उधर भेजदर मगाये जाते हैं और दूसरे वे जो विना मगाये इधर-उधरके ग्रुग्छ लोगों हारा भेजे जाते हैं। हन पत्रोंने, जहा-जहासे वे भेजे जाते हैं वहां-गहा की नानाप्रकार की यातें रहती है। शोक सम्वाद, ह्योंत्यव समाचार, सभा सेसाहटियोंके समाचार, और सबसे अधिक जनता की अपनी शिकायतें आदि सय वातें होती हैं। साधारणतया शोक हर्ष आदिके पत्र अधिक महत्व पूर्ण नहीं होते। किन्तु शिकायती पत्रोंका छापना वहुत अधिक महत्व पूर्ण और बहुत अधिक जोत्तिमका काम है। जनताको जब किसी अधिकारी या अन्य व्यक्तिके कोई अत्याचार सहने पढ़ते हैं तब वह तुरन्त उनको जन साधारणके सामने लाने की कोशिश करती है इस कोशिशमें वह स्वभावतः समाचार-पत्रों की शरण छेती है, अपनी शिकायत समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ भेजती है। इन शिकायतोंके छप जानेसे जनतामें पत्रका वहा आदर हो जाता है। गाढ़े मे काम आनेवाले स्वभावत ही आदरके पात्र होते हैं। किन्तु इस प्रकारका आदर प्राप्त कर रोना कोई सरल काम नहीं है।

यह मार्ग वड़ा भयावह है। इस पर चलनेवाले में अपेक्षाकृत अधिक साहंस धीरता, और सहन शीलता होनी चाहिये। क्योंकि इसमें हर समय यह भय वना रहता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत छपी हो मान हानिका दावा न दायर कर बैठे जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी हानि उठानी पड़ जाय। कभी-कभी यह भी होता है कि शिकायत भेजनेवाला किसी व्यक्ति से होष रखनेके कारण ही उसकी शिकायत कर बैठता है, वास्तवमें शिकायत की बात ही नहीं होती। ऐसे अवसरों पर यदि बिना उचित अनुसन्धान किये पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनताको धोखा देने और उस व्यक्ति विशेष को बदनाम करनेका जो नैतिक पाप होता है वह तो होता ही है उसके अतिरक्ति, मामला चलने पर आर्थिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है सो अलग। इसलिए सम्पादकीय नेकनीयती, ईमानदारी और शिष्टाचारका यह तकाज़ा है कि इस प्रकारके पत्र प्रकाशित करनेके पिहले उनकी सचाई के सम्बन्धमे पूरा-पूरा इसीनान कर लिया जाय। इसके लिये अपने रिपोर्टरों, सम्वाददाताओं और प्रतिनिधियों को भेजकर खास तौरसे जाच करानी चाहिये।

इस प्रकार भेजे हुए पत्रों किसी प्रकार की साहित्यिकता की आगा नहीं की जा सकती। ये पत्र जन साधारण द्वारा भेजे जाते हैं और जन साधारण संवंत्र साहित्यिक योग्यता की आशा करना व्यर्थ हैं। हिन्दीके लिये तो यह यात और भी सत्य है। हमारी जनता अन्य भाषा-भाषी जनता की अपेक्षा अधिक अगिक्षित है। इसलिए हमारे पत्र माहित्यिक दृष्टिसे और भी गये गुजरे होते हैं। अगरेजी समाचार-पत्र वाले इस प्रकारके पत्रोंको 'अर्घ सम्पादित' मेंटर कहते हैं किन्तु हिन्दीके लिये यह यात नहीं वही जा सकती। बहुत थोड़े पत्र ऐसे होते हैं जो इस अगिके हों नहीं तो अधिक शामें ऐसे ही पत्र आते हैं जो अर्घ सम्पादित तो वया असम्पादितसे भी गये गुजरे होते हैं। वे इतने भद्दे टासे, इतनी भद्दी भाषा और इतने भह अक्षरों कि दिखे होते हैं कि पहिले तो उनके पटने में घग्टों की जहरत होती है फिर

नन्यादन करनेमें पन्टे लग जाते हैं। इस प्रकारके भई पत्र सम्पादि य जावन के पाप होते हैं। फिर भी वे अन्धीलय कायर टारी नहीं जा सकते। यदि उनमें जनताके दितकी बाते हैं तो सम्पादकता यह भर्म है कि आंतर-में-अंत्रिक परिश्रम और समय व्यय करके उन्हें सम्पादित करें और प्रकारित करें।

पत्रीया सम्पादन दो प्रकारने किया जाता है। जो अन्ते लिये हुये पत्र होते हैं उनमें उन्हीं पन्नोंने ही काड छंड दरके उन्हें आने पन के बोगा बना ित्या जाता है और जो गुगव लिए हुने होते हैं, विनहीं उन्होंने राह-छाट करके पत्रके प्रशासनके थोग्य बना रोना गरभा नहीं होता उनके फिक्से अलग लिया लिया जाता है । इन दोनो मुस्तोंमें पत्र सम्पादन करने रामय यह वान थ्यान रत्ननी पहती है कि सम्बादन ऐसा हो। जिसमें हैराक के भाव थोदेंसे थोंदे जन्दोंमे ज्यों-के-त्यों प्रदर्शित हो जायँ। जहा पर कोई गथानक रो वहा पर पूर्वापर सम्बन्धका स्थाल रनाना आनशक होता है। यह देराते रहना चाहिये कि सम्पादन करनेमें कोई ऐसे वाक्य तो नहीं यह गये जिनसे पूर्वा पर सम्बन्धमें कोई शिविलता आती हो। मम्बन्ध म्यापित रहते हुए ही जी वाक्य या वाक्यांग काटे जा सकते हों वे काटे जाय और पत्र जहां तक छोटा किया जा सकता हो वहा तक छोटा विया जाय। फिन्तु छोटा करने की धुन में इतना अधिक न बहक जाना चाहिरो कि पत्र की मनोरजक और आनस्यक वाते भी उदा दी जाय। कभी-कभी पत्रों में वड़ी मनोरज्ञ वातें लिसी होती हैं। उन वातोंका पूर्वापर सम्बन्धसे कोई सरोकार नहीं होता। केवल मनो-रखन की दृष्टिसे वे लियी होती हैं। वे काटी भी जा सकती हैं। किन्तु उनका काटना ठीक नहीं होता। उनसे पत्र की जानही चली जाती है। पत्र प्रेपक जिस ध्वनिसे पत्र लिखता है उसका सम्पादन उसी ध्वनिसे किया जाना चाहिये। इसलिये पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापनाके लिये आवस्यक न होने पर भी कभी-कभी मनोरं व वाक्य पत्रों की ध्वनि का तारतम्य निभाने के लिये ज्यो-के-ल्यो रखने पड़ते हैं।

प्रत्येक महत्व-पूर्ण पत्रके लेखकको उसके पत्र की प्राप्ति और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना अवस्य दी जानी चाहिये, चाहे पत्र भेजनेवाला अपना निजी सम्वाददाता हो और चाहे कोई स्वतन्त्र व्यक्ति। दूसरे कम महत्ववाले या महत्व हीन पत्रोंके लिये भी उनकी प्राप्ति और स्वीकृति सूचना देना अच्छा होता है किन्तु बहुत आवश्यक नहीं। उसके लिये स्वीकृत पत्रोंका प्रकाशित कर देना और अस्वीकृत पत्रोंका समाचार-पत्रके एक स्थान पर उल्लेख कर देना , जैसा 'प्रताप' में 'नहीं छपेंगे' शीर्पकके नीचे होता था, पर्याप्त है। इस अस्वीकृत पत्रो की तालिकाके सम्बन्धमें भी इतना सावधान अवस्थ रहना चाहिये कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिके पत्रोंका इसमे उल्लेख न हो। यह अशोभित मालूम होता है। अस्वीकृत करने की अवस्थामें उसके पास उसकी सूचना भेज देनी चाहिये या पत्र वापस कर देना चाहिये। एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र प्रेषकोंके शीर्षक मान हानिकारक होते हैं। ऐसे शीर्षक वाले अस्वीकृत पत्रों की सूचना उक्त तालिकामें देते समय उनका शीर्षक बदल देना चाहिये नहीं तो पत्र प्रकाशित न करने पर भी केवल अस्वीकृति की सूचना दे देनेसे न्यक्ति विशेष की मानहानि हो सकती है। वहुतसे पत्रों की अस्वीकृति की सूचना प्रकाशित कर देनेसे भी प्रेपकका अभिप्राय सिद्ध हो सकता है। क्योंकि उससे ध्वन्यात्मक रूपसे पत्रका भाव व्यक्त हो ही जाता है। जहां कहीं प्रेषक द्वारा दिये गये शीर्षकसे भावाभि व्यक्ति सम्भव न हो वहा सम्पादकको स्वयं ऐसा शीर्षक बना कर लिखना चाहिये जिससे पत्रका अभिप्राय व्यक्त हो जाय। परन्तु ऐसा करनेमे यह अवस्य व्यान रखना चाहिए कि भाव निरापद हो। यदि सब लोगोंके अस्वीकृत पत्र वापस कर देने की व्यवस्थ-हो सके तो और भी अच्छा। उससे अस्वीकार तालिका आदि की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी। और किसी की अप्रतिष्टा और मान-हानिका भय भी न रह जायगा।

समाचार-पत्रके कार्यालयमे जहा अनेक सूचना और समाचार मूलक-पत्र आते

हैं वहां ऐसे पत्र भी अप्ते हैं जिनमें मसाइहों से बगती धमहियां ही जती हैं। ऐसे पत्र उन होंगों भी तरफ है आते हैं जो यह मनमने हैं कि पत्रमें ऐसे मजात छा गये हैं जो उनके लिये मान हानिहारत हैं। 🗷 उठ प्रहारके मनुर्यामें मे अविसंगतो तो भपमानका केवल भ्रम हो जाना है, नामामें प्रकाशन नमाचार अपमान जन ह नहीं होता। हेरिन किर भी वे धम ही भरे हुए पत्र भेजते ही हैं। ऐसे पत्र कभी-तभी तो इस भारते भी भेज दिये जाते हैं हि इन पत्रों हैं भेज रर सम्पादक पर कथाय जमा लेंगे और प्रशक्षित ममाचारश राज्यन छावा कर चुप हो जायंगे। चिन्तु वभी-कभी ऐसे मनुयाँसे भी पाला पड़ जाता है जो अञ्चलती कार्यवाही करनेने एम पर दियी प्रतार राजी नहीं होते नाहे फिर भदाल्हामें जापर उनका मामला सारिज ही क्यों न हो जाय। ऐसी अनन्थामे जब उम प्रकारंदे पत्र आये ही या जब शदालती मामले दावर हो गये हों समानार-पत्रके सम्पादरों हो बड़ी सारधानीसे काम हेना चाहिए। एकवारगी घवड़ा कर और अपनी यातको असय मानस्र माफी आदि मांगनेका कोई ऐसा काम न कर चैठना चाहिए जिमसे चरित्र और पत्र की प्रतिष्टामें वाधा आये। पिहले तो गूव गमफ गुफ और जांच पड़ताल कर समाचार प्रकाशित करे और फिर उनको प्रकाशित कर अन्त तक उनपर उटा रहे चाहे उसके लिए जितने कप्ट क्यों न भलने परे, यही सम्पादकका उसूल होना चाहिए। किन्तु यदि उचित जांच पड़तालके बाद भी वास्तवमें कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए अत्यन्त शिष्टता और सीजन्यके साथ माफी माग लेना भी सम्पादकीय सभ्यता ही है। किन्त यह न करना चाहिए कि कोई सची वात प्रकाशित करके केवल इसलिए माफी माग लें कि अदालती प्रमाण नहीं मिल सकते। किसी अधिकारीके खिलाफ कुछ लिखते समय इस तरह की वातें अकसर आ जाती हैं। पिहले तो लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर शिकायत करते हैं किन्तु जब वादमें मामला चलता है और वह अधिकारी उन्हें फिर धमकाता है तब उनकी हिम्मत साथ नहीं देती। ऐसी

अवस्थाएँ वर्तमान नौकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ करती हैं। ये अवस्थाएँ सम्पादकके साहस और धेर्य की कसौटी होती हैं। उस समय यह कहकर टाल मटूल न कर जाना चाहिए कि हमारे गवाह ही—वे लोग ही जिन्हें शिकायत है, साथ नहीं देते तो हमें क्या पड़ी है जो दूसरे की बला अपने सिर लें। प्रत्युत चाहिए यह कि पत्र उस अवस्थामें हढ़तापूर्वक प्रकाशित समाचार की सचाई पर जोर देता रहे और उसके लिए जो कठिनाई आये सवका सामना करे। सम्पादकका काम ही यह है कि दूसरों की वलाएं अपने सर लेकर उन्हें बलाओं से पाक करे। उसकी शोभा अपने इसी कर्तव्यके निवाहने में हैं।

# आलोचना

आलोचना पत्रकार-कलाजा एक आवस्यक अग है। हिन्दीके पत्रकार इस ओर ध्यान देने लगे हैं, यह हर्प की वात है। परन्तु इस सम्बन्धमें उक्तिके लिए अभी बहुत गुजाइश है। अभी तक हमारी साधारण धारणा दुछ ऐसी बनी हुई थी कि आलोचनाका काम मासिक या त्रैमासिक पत्रोंका है, साप्ताहिक या दैनिक समाचार-पत्रोंका नहीं। इसीलिए आज भी जब इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है दैनिक और साप्ताहिक-पत्रोंमें आलोचनाएँ बहुत कम प्रकाशित होती हैं। और जो प्रकाशित भी होती है वे ऐसी; जिनसे वास्तविक हित नहीं होता। यह खटकने की बात है। विदेशोंमें यह विषय बहुत महत्व रखता है और प्रत्येक

पत्र सम्पादकके लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह आलोचनाएँ अवश्य दे। वहा शायद हो कोई ऐसा पत्र होगा जिसमें इस विषय की चर्चा न रहती हो। हिन्दी की पत्रकार-कला अभी वाल्यकालमे हैं अयवा यों कह लीजिए कि यह उस का "वयः सन्धिकाल" हैं। अभी उसका मनोभाव दड़ नहीं हो पाया। वह इधर-उधर छुढकता फिरता है, इस खोजमें कि कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार पर वह अपना रास्ता तय करे। पाथात्य पत्रकार उसके पथ-प्रदर्शक हैं। अतः वह उन्हीं के सहारे धीरे-धीरे आगे वढ रहा है। समाचार-पत्रों का इतिहास पढने से मालूम होगा कि पहिले समाचार-पत्र, समाचार-पत्रके रूपमे थे ही नहीं वे विवरण पत्रिकाओं के रूपमे निकलते थे और भिन्न-भिन्न पत्र अलग-अलग किसी एक खास विपयका वर्णन मात्र छापते थे। समाचार तो उनमें होते ही न थे। जो समाचार होते थे वे एक प्रकारसे सरकारी विज्ञप्तियां सी थीं। किन्तु ज्यों-ज्यो नवीन सम्यता की उन्नति हुई त्यों-त्यों उनमें सुधार होते गये और उपयोगी विपयोंका समावेश करन। समाचार-पत्रोंके लिए जरूरी समस्ता जाने लगा। इसी मनोभाव ने आलोचना को भी समाचार-पत्रोंमें स्थान दिलाया। विदेशों की यह वात अन्यान्य बातों की तरह बने बनाये रूपमें हमारे सामने आई और हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया।

आलोचनाएँ प्रकाशित तो अवस्य होने लगी परन्तु उनमें वहुत अधिक उन्नित की आवश्यकता है। माल्लम यह होता है कि आलोचनाके सम्बन्धमें हमारे विचार अभी अधूरे से ही हैं। पहिले तो हम समाजके भिन्न-भिन्न अज्ञोसे सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों की आलोचनाएँ ही नहीं करते, दूसरे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि की जो आलोचनाएँ करते भी हैं उसमे भी वहुत सकीर्णतासे काम लेते हैं। कभी एकाध वार लेखक सम्पादक या प्रकाशकके विशेष अनुरोध करने पर किसी पत्र पत्रिका या पुस्तक पर दों एक सतरे लिख दी तो लिख दी अन्यथा अधिकांशमे उपेक्षा ही की जाती है। इस प्रकार की आलोचनाएं लिखना एक शुष्क शिष्टाचार-सा वन गया है,

कर्नव्य की गम्भीरताका गर्ग दशन भी नहीं होता। आलोचना महज इमिन्ये की जाती है कि कोई चीज आलोचनाके लिए उनके पाम भेजी गई है न दि इमिल्यू भी उमकी आलोचना करना आराज्यक है। यह स्थिति दोचनीय है। आलोचना छुक शिष्टाचारके रुपमें न की जानी चाहिए मिक कर्तव्य मनक कर उन्तुक्ताके साथ उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते हुए इक्ट्यू कर समानोच्य विपर्यों की आलोचना होनी चाहिए और होनी चाहिए अधिक-से-अधिक जितनी बार सम्भव हो उतनी बार।

ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे यहां जो आलोचनाएं होती हैं वे प्रायः पत्रों और पुस्तकों भी हो। शायद हमने यह समक रसा है कि यही वस्तुए आलोचनाके योग्य होती हैं और नहीं। यह ठीक है कि इन वस्तुओं की आलोचना की यहुत बदी आवश्यवता होती है क्योंकि ये देशके कोने-कोनेमें और विदेशों तक पहुंचती हैं। सहसों और लागों मनुष्य इन्हें पढ़ते और मुनते हैं। उनकी जानकारी के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रकट कर देना अधिक आवस्यक और अधिक मदत्व पूर्ण होता है; किन्तु यह भी नहीं है कि केवल यही वस्तुएं आलोचनाके योग्य होती हों। बहुत सी अन्य वस्तुए भी ऐसी होती है जिनकी आलोचना जनताके हित की दृष्टिसे आवस्यक होती है। ऐसे विपरोमे पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकोंके अतिरिक्त चित्रों, नाटकों. सिनेमा आदिके नाम गिनाये जा सकते हैं। जब सरमें लगानेके तेलों और रोगों की ओपिधयों तक की आंठोचनाएं पत्रोंमें प्रकाशित की जाती हैं—विशापन दाताओ को राजी रखनेके लिए ही सही, तब कोई कारण नहीं कि इन उपर्युक्त आवस्यक विषयों की समालोचना प्रकाशित न की जाय। इतने ही विषयों की क्यों, यदि आगे चल कर इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसे विषय आ जाय जिनसे जनताका अधिक सरोकार हो जैसे रेडियो बाडकास्टिक वगैरह, तो उनकी भी आलोचनाए प्रकाशित की जानी चाहिए। अपना वास्तविक अभिप्राय यह रहना चाहिए कि जिन-जिन निपयोंसे जनताका सम्पर्क रहता हो, उन-उन विषयोके सम्बन्धमे

उचित राय दी जाय, जिससे जनताको अपना हानि-लाभ समभने में सुविधा हो। समाचार-पत्रका उद्देश्य ही यह होना चाहिये कि वह ऐसे लेख समाचार आदि प्रकाशित करे, जिनसे जनताका भला हो। ऊपर जिन विषयोंका उल्लेख किया गया है'—पत्र, पुस्तके, नाटक, सिनेमा, चित्रशाला, आदि—वे सब जनतासे बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इनके सम्पर्कमें आनेसे और जनताके बनने विगड़ने से बहुत वडा सम्बन्ध है। इसलिए इन विषयों की आलोचना करना न केवल उचित और आवश्यक ही है प्रत्युत यह समाचार-पत्रका कर्तव्य भी है।

आलोचनाका जहा एक मतलब यह होता है कि उसके द्वारा जनताको हानिलाभ की वाते वताई जायँ और उसे उचित परामर्श दिया जाय, वहां उसका
एक उद्देश यह भी है कि जनता की रुचि परिष्कृत की जाय, उसका ज्ञान बढाया
जाय, उसमें यह परख पैदा की जाय कि अमुक बात अच्छी और अमुक खराब
होती है और उसकी कला सम्बन्धी बुद्धिको विकसित किया जाय। इस उद्देश्य
को सामने रखते हुए आलोचकका काम अन्यान्य पत्रके कर्मचारियों की भाँति
अनेक विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखनेसे ही नहीं चल सकता। उसे तो जिस
विषय की आलोचना करनी हो, उस विषयका पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए, उसका
पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आलोचकमे धीरता, गम्भीरता, विद्वता, बिवेकशिक,
निष्पक्षता, भाषाका आधिपत्य, आदि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है।
जिसमें इन गुणों का अभाव हो, उसे इस काममें हाथ न डालना चाहिए।

भिन्न-भिन्न विषयों की आलोचना भिन्न-भिन्न प्रकारसे और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे की जाती है। सबका एकत्र उल्लेख करना सम्भव नहीं। पत्र-पत्रिकाओं की आलोचनामें सबसे अधिक इस बातका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि उसमें जनताके हितके किन-किन विषयोंका और किस-किस दृष्टि रामावेश किया गया है, एक अच्छे समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि देने की जो प्रणाली होनी चाहिए, वह ठीक वैसी ही है या नहीं, जिस भाषाका प्रयोग किया गया है, वह शिष्ट और सम्य है या नहीं, आदि। पत्रों की नीति-रीतिके

सम्बन्ध की आलोचना उतनी महन्य की नहीं होनी; हमोि प्रत्येक सम्माटक व यह अधिकार दिया जाना नाहिए कि यह जिस नीतिमें लाभ समके उनका आलम्बन करें। हां, यह अपन्य देन लेना नाहिए कि यह मैित इतनी यूरी, अणिष्ट और असभ्य नहीं है, जिससे हिमी भयात्र अनिए की आणाहा हो। मतल्य यह कि ऐसा न क्या जान कि यदि होई पत्र नग नान नाचने हे लिए नैयार हो जाय, तो भी, उसकी आलोचना न की जाय। उत्तर की यातों में नियश केवल यह है कि जैने कोई पत्र स्वराज्य पार्टीका समर्थक है, कोई स्ततन्त्रतावादी पार्टी का, कोई मार्जरेट दल का, अयना कोई माहित्यक्त पत्र देनहा उपान्यक है, कोई बिहारीका या होई पत्र सनातनभर्मको बड़ा मानता है, कोई आर्यनमाज को। ऐसे अन्तर पर, आलोचकके मतसे, भिन्न मन रसने के कारण, आलोचकको उनकी नीति की आलोचना करने न बेठ जाना चाहिए। उस अनुस्थामें इतना उन्लेख-मात्र पर्याप्त होगा कि अमुक पत्र अमुक नीतिका या अमुक मतका प्रतिपादक है। यस।

पत्रों की आलोचना के सम्बन्धमें एक बात और । पत्रों और पुत्तकों की आलोचना-निधिमें भेद होता है। कारण स्पष्ट है। पत्रोंका प्रकारान रोज-रोज या बहुत कम अवकाश देकर होता रहता है और प्रत्येक अद्भ नयी-नयी बात जनता के सामने रखता है। पुत्तकों में यह बात नहीं होती। उनका प्रकारान कभी-कभी तो एक ही बार होकर रह जाता है और कभी-कभी जब दुवारा प्रकाशित होनेका अवसर आता भी है; तब भी, उनका रूप बहुत कुछ पहिले सा ही रहता है। इसलिए पुत्तक की आलोचना एक बारमें भी समाप्त मानी जा सकती है (हाला कि उचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय और उनके नवीन परिवर्तनों पर खासतीरसे ध्यान दिया जाय ) पत्रके किसी एक ही अद्भ की आलोचना करके कर्तव्य की इति श्री नहीं समभो जा सकती। इस सम्बन्धमें तो यही उचित है कि ध्यान-पूर्वक पत्रोंका निरीक्षण करते हुये. जिस समय, जो बात, पत्र विशेषमें आलोच्य समभ पड़े; उसी समय उस बात की

आलोचना समाचार-पत्रोंमें की जाय। यदि कोई पत्र अच्छे-अच्छे लेख या समाचार देकर जनताका हित-साधन करता है, तो उसके उन गुणोंकी प्रशसा करके जनताको उससे परिचित कराना तथा पत्रको उत्साह प्रदान करना चाहिये और यदि कोई पत्र अपने दूषित भावोसे देश या समाजका अहित कर रहा हो, तो उसकी उचित निन्दा करके उसके दोषों को हटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

पुस्तकों की आलोचना-पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की अपेक्षा अधिक सावधानी चाहती है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। समाचार-पत्रोंका प्रभाव अल्प-कालिक और पुस्तकोंका स्थायी रहता है। पुस्तकें पीढियों तक पढी जाती है। इसिळये उनकी आलोचना खूब सोच-समभ कर करनी चाहिये। पुस्तकोंके आलोचकको बड़ी द्विविधाका सामना करना पडता है। एक ओर तो उसे इस बात की आवश्यकता होती है कि वह जनताके सामने पुस्तक सम्बन्धी अपनी ठीक राय प्रकट करे, उसे उचितानुचितका बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी रखना पड़ता है कि लेखक कही इतना हतोत्साह न हो जाय कि आगेसे लिखना ही छोड़ दे। ऐसे अवसरों पर बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। परन्तु ऊपर के कथनसे यह अभिप्राय भी नहीं छेना चाहिये कि छेखक की हतोत्साहिताका ख्याल करके पुस्तक की उचित आलोचनासे मुँह मोड़ा जाय। यहा पर उपरोक्त कथनसे अभिप्राय केवल यह है कि वजाय इस भावके कि लेखक—यदि वह बुरा है तो—आलोचना द्वारा हतात्साहित करके पुस्तकें लिखने से रोक दिया जाय, होना यह चाहिये कि आलोचना ऐसी की जाय, जिससे वह सुधर जाय और भविष्यमे हतोत्साह न हो वैठे ; प्रत्युत् अधिक सावधानी और उत्साहके साथ उत्तरोत्तर वर्धमान-गतिसे अच्छी पुस्तकें लिखनेमे समर्थ हो। जो भल।इयां हा, उनकी खूब प्रशसा की जाय; जो बुराइया हाँ, उनकी निन्दा भी की जाय। किन्तु निन्दा दया पूर्वक हो, जिससे लेखकका प्रोत्साहन मिले। उसकी मिहनतका भी ख्याल रखना चाहिये। इस सम्बन्धमें दो बातोंका विशेष रपसे म्याल रराना चारिये। एक तो यह हि आहोचन ऐसी क्यान करके वालोचना करने बेठे कि लेगक में स्वय ह् और दूसरी यह कि जिसके सन्वरम की वालोचना की जा रही हो, उपके सम्बन्धमें यह क्याना करने कि वह मेरे सामने बेठा है। इन कयनाओं से आलोचना बहन रह इसा और महानुभृतिन्य हो जायगी, जो उपका रहार हुए है। ते कि की प्रारम्भिक कियों की आलोचना करते हुए तो इन बातों ही ओर और भी प्यान देना चाहिये। दिन्हीं के आलोचकों प्राया यह देनाने में आता है कि यदि हिमी अलोचक ने कियों की निन्दा प्रारम्भ की, तो आदि से अन्त नक निन्दा ही नगता चला गया और यदि प्रशाना प्रारम्भ की, तो आदि से अन्त नक निन्दा ही नगता चला गया और यदि प्रशाना प्रारम्भ की, तो आदि से अन्त नक प्रशाना ही भर देना है। यह दोप है। केवल निन्दा करना या केवल प्रशाना करना ठीक नहीं है। उममें तो ग्रावदीय दोनों के उल्लेग की आवश्यकता होती है।

समारे यहा, आलोचनाओं में, प्राय यह भी हैना जाता है कि आलोचक महाशय छेराक के व्यक्तिच पर भी हटाझ करने रणते हैं, यह आदत बड़ी तराय है। आलोचना कृतिकी को जाती है, छेराक के व्यक्तिय को नहीं। ट्रालिय वह कृतिके सम्बन्धमें कहा जाना चाहिये, न कि व्यक्तिय पर। व्यक्तिगत आलेप करना आलोचना के रिद्धान्त के प्रतिकृत है। इसके अतिरिक्त यह भी तो सिख नहीं किया जा सकता कि केवल एमिलये कि अमुक व्यक्ति स्कृत बोलता है, नेई नीच काम करता है, उसकी रचना अच्छी नहीं हो सबती। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहा इस प्रकारके आदिमयों ने अच्छी-अच्छी रचनाएँ की है। अत्यह एक निरपवाद नियम नहीं है। विवेचना रचनाके गुण दोषों की होनी चाहिये। छेखकके गुण-दोषों से आलोचक को छुछ क्षणके लिए अलग रहना चाहिये। यह ठीक है कि रचना पर छेराक के व्यक्तित्व की छाप अवस्य पड़ती है और इसलिये कहीं-कहीं पर छेराक के व्यक्तित्व की आलोचनासे रचना की आलोचनामें छुछ अधिक महत्व आ सकता है। परन्तु यह वात किचत् ही हो सकती है और इसका व्यवहार भी छुछ अधिकारी समालोचकों को ही करना

चाहिये। साधारणतया यदि लोग इस प्रकार की आलोचनाएँ करने लगेंगे, तो इष्टके स्थान पर अनिष्ट की ही अधिक आशक्का होगी; जैसा कि आज कल की आलोचना प्रणालीसे स्पष्ट है। अतः सुविधा इसीमें है कि व्यक्तिगत आलोचना वचा ही दी जाय। प्रशंसात्मक आलोचना चाहे कर भी दी जाय; परन्तु इस प्रकार की निन्दात्मक आलोचना तो अवस्य वचा देनी चाहिये। इससे कदुता फेलती है और पक्ष-विपक्षके इस प्रकारके आक्षेपो और प्रलाक्षेपों से साहित्य में गन्दगी फेलती है।

रज्ञमञ्ज पर खेले जानेवाले नाटकों की आलोचनाका कार्य तुलनात्मक दृष्टिसे अधिक कठिन होता है। उसकी अभी हमारे यहा प्रथा भी नहीं चली। कभी किसी ने कही पर किसी नाटकके सम्बन्धमें, दो-एक शब्द लिख दिये ते। लिख दिये, नहीं ताअधिकाशमें यह विषय अधूरा ही रहता है। परन्तु ; है यह वडा महत्व पूर्ण । इसिलये इस सम्बन्धमे भी दो एक शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा। नाउनें की आलोचनाके राम्बन्धमें सबसे पहिले तो यही वात विचारणीय है कि वह की जाय कब १ इस सम्बन्धमें विद्वानों में मत-भेद है। कोई कहता है कि जिस दिन पहिले-पहिल नाटक रङ्गमध पर आवे, उसी दिन उसकी आलोचना करनी चाहिये। केाई कहता है कि रज्ञमब पर आनेके पूर्व ही अभ्याम-अभि-नय (रिहसंल) देख कर ही उसकी आलोचना कर डालनी चाहिये और केाई कहता है कि कुछ दिन तक नाटकके खेले जा चुकनेके बाद, उसपर रायजनी की जानी चाहिये। किस वातको माने , किसको नहीं, यह आलोचकको अपने आप निर्णय करना चाहिये। फिर भी साधारणतः पहिले दिन रहमच पर खेले जा चुकनेके बाद ही आलोचना करना उचित होता है; क्योंकि रामग्र पर आना ही नाटकवा प्रकारान है और जिस प्रकार पुस्तकें प्रकाशित होते ही आलोचना का विषय समकी जाती है, न पहिले न अधिक समय बीतने पर, उनी प्रकार नाटम के प्रकारान के तुरन्त बाद, न पहिले और न कई दिन पींछ ही-एसकी अलोचना करनी चाहिये।

नाटक वालोचकका नाटक मण्डलींक अनुसासका जान होना चाहिये, पुराने नाटमों की बातें याद होनी नाहिये। साधारण गायन, वाद्य, नाट्य, आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। दूनरे-दूनरे नाटमें का परिनय रराना भी उसके लिए आदस्यक होता है। नाटक वे आलोचक के लिये यही आवस्यक नहीं है कि वह नाटक देजन मन्बन्धी आलेचना करके पर्नन्य भी इतिश्री समदो, वरन यह भी आदस्यक होता है कि वह नाटक की एहिंहा, सीन-सीनरी, तथा नट-निशेषके अभिनय-कींगल आदि की भी उनित आलोचना करे। उन अपस्था में यदि आलोचक नाहे, तो किनी नट-निशेष की व्यक्तिनत प्रशासा करके उनको श्रीलाहित भी कर सकता है। मिन लोबारेन ने अपनी पुस्तकमें इस सम्बन्धमें ५-७ श्रक्त दिने हैं। मनाठ ये हैं:—

- १ वया गाने सामयिक, मीलिक और प्रभागीत्पादक हैं ?
- २ पत्रों की बातचीत प्राकृतिक और चुस्त मालम ट्राती हैं ?
- पात्रों का—चरित्र-चित्रण प्राकृतिक है ?
- ४ नाटककार ने नाटकमें जो बातें लियी हैं, वे जीवन की मधी घटनाओं से मिलती-जुलती हैं ?
- ५ यदि हाँ, तो क्या नटों ने उन्हें ठीक-ठीक अदा किया है ?
- ६ अभिनय ( एक्ति ) प्राकृतिक दत्तसे ठीक-ठीक हुआ ?
- ७ रहमचके प्रवन्ध की सब वातें ठीक थीं ?

मि॰ लोवारेनका कहना है इन प्रक्तोंके उत्तरसे ही नाटक की पूरी आलो-चना हो जायगी। प्रक्त वास्तवमें महत्व पूर्ण हैं।

करीय-करीय नाटके। की आलोचना की भाति ही सिनेमा की आलोचना भी सममनी चाहिये। इसमे घटना-क्रम की खाभानिकता तथा अभिनय का प्राकृतिक—प्रदर्शन विशेष रूपसे आलोच्य होंगे। आजकल टाकी सिनेमाके युगमें जय नाटक छप्त-प्राय हो चुके हैं तब तो इनकी आलोचना और भी अधिक आवश्यक होगई है। इनकी आलोचनामें नाटक की आलोचना की प्रायः सभी बातें विचारणीय होती हैं। अतः उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्त दो शब्द इसलिये अवस्य लिखना है कि समाचार-पत्र टाकीके खेलों की आलो-चनामें कितनी अनुत्तरदायित्व और हीन-स्वार्थ वृतिसे काम लेते हैं। टाकी रोज-रोजके प्रदर्शन की वस्तु है। अतः उनका विज्ञापन भी समाचार-पत्रोंमें रोज-मिलता है और चूं कि इन विज्ञापनों से सिनेमावालों को दर्शक अधिक मिलते हैं इसिलये ये विज्ञापनों के लिये दाम भी खर्च करते हैं। इसका परिणाम यह देखा जा रहा है कि केवल इस भयसे कि यदि किसी फिल्म की आलोचना निकाली गई तो उसका प्रदर्शक अपना विज्ञापन वन्दकर देगा, समाचार-पत्र गन्दे-से-गन्दे खल की भी निन्दा नहीं कर सकते। इतना ही क्यों, वे गन्दे फिल्मों की भी उलटे प्रशसा छाप देते हैं। इस प्रकार की प्रशसाए अधिकां गर्मे सिनेमा कम्पनियों द्वारा भेजी जाती हैं; परन्तु पत्रमें छपती हैं ऐसे दक्कसे मानो खय पत्र सम्पादक अपने विचार व्यक्त कर रहा हो। सम्पादकों में इतना भी नैतिक-बल नही होता कि कम-से-कम उस प्रकार की प्रशंसा तो न छापें। यह कितने खेद, कितने परिताप और कितनी लजा की वात है। जिन समाचार-पत्रोंका उद्देश जनता को गलत रास्तेसे हटाकर ठीक रास्ते पर लाना है, जो जनताके स्वेच्छा-सेवक होनेका दावा करते हैं, वे ही पत्र अपनी सेव्य जनताको ऐसी-ऐसी मिथ्या प्रशसाए छापकर उलटे रास्ते ले जानेमे सहायक होते हैं। और; यह सब वे करते हैं अपने दीन स्वार्थके लिए। कितनी लजामय-स्थिति है। इस ओर ध्यान की वड़ी जरूरत है।

अव रही चित्रों, प्रतिमाओं आदि की आलोचना की वात। इस विषयके आलोचकका काम यहा सुन्दर होता हैं। उसे अपने नेत्रोंको तृप्त करनेका अनायास अवसर मिलता है। वह चित्रशालाओं और प्रदर्शिनियों में वे-रोक-टोक जा सकता है। किन्तु इस कामको सब कोई नहीं कर सकता इसके लिए मनुष्यमें सौन्दर्योपासनाका स्वाभाविक गुण होना चाहिए। जिसमें यह गुण विद्यमान होता है, वही इस कामको कर सकता है। इस गुणके अभाव में कोई मनुष्य उस विषयका यनात्मेनक नहीं हो सख्या, नाहे उने दिननी ही शिक्षा क्यों न दी जाय। इस सम्बन्धमें इस सुनारा होना ही अनिवार्न है। शिल्प, चित्र आफ्रिके आलोचकतो ( Art critic को ) मानाम्य बुद्रिसे काम देने की धनिक आनज्यक्ता पहली हैं। नित्रालीनक ( Art entic ) के लिए ही बुदिमतासे काम रेने की बात पर जोर इमिलए दिया जाता है कि इन्में अन्य विषयो नी भाति नियम की रीति मध्वन्धी बाते टी ( teennicalities ) नहीं देशी जाती; उनशे प्रभागोतादाता, उपारेयता, सुन्द्रना शादि पर भी विभेष रपसे भ्यान दिया जाता है। अस्तु। निवादोन हों के लिए यह आब-व्यक होता है कि ज्यों ही कहीं पर प्रदर्शित आदि गुले लों ही वहा जावर उसका नृहम निरीदण करें और दूतरे ही दिन मनानाम-पत्रमे तत्नाम्बन्धी अलोचना प्रकाशित करे। हम मन्यन्यमें पुरु दिलनोना वयन यह भी है कि यदि प्रदर्शिनी रालनेके पहिले ही वहा पर रो हुए नित्रो और प्रतिमार्शीका अवलोकन करके उस पर ठीक उमी दिन जिस दिन प्रदर्शनी गुलनेको हो, बुछ लिया जाय तो और शिवक उपयोगी हो सन्ता है। यदि चित्रालीचकरो अपने और पराये शिल्पों की कृतियोका ज्ञान हो, तो वह और भी अच्छी आले-चना लिया सकता है। उस समय उसे दोनो प्रकार की निज्ञ-क्ला-प्रणाली की तुलना करनेका वहा अच्छा अपरार मिल सपता है।

साधारणतया ऐसे ही विषयों की आलोनना की आवस्यवता होती हैं जो मानव-मस्तिष्क को प्रभावित करते हों। जिनका मानव-मस्तिष्क पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उनके सम्बन्धमें गुछ िरता जाय या न लिसा जाय, सब बराबर है। आलोचनाका उद्देश तो यही होता है कि जनता किसी विषय विशेषके अनिष्ट प्रभावसे प्रभावित होनेसे बचे तथा दृष्ट प्रभावसे अधिकाधिक प्रभावित हो और यह काम उन्हीं विषयों की आलोचना द्वारा हो सकता है जो मानव मस्तिष्कको प्रभावित करते हैं। ऐसे विषयों साहित्य, सगीत और कला महत्व-पूर्ण स्थान रखते हैं। मनुष्यके मस्तिष्कमें इनका गहरा प्रभाव



A STATE OF THE STA

पडता है। अतः इन विषयों की आलोचना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये इन विषयों की आलोचनाके सम्बन्ध की कुछ वातों का, यहां पर विशेष रूपसे उल्लेख किया गया है।

सव प्रकारके समालाचकों के लिये—चाहे वे साहित्य-समालाचक हों, चाहे सज़ीत-समालाचक हों और चाहे कला-समालाचक हों—यह नितान्त आवस्यक होता है कि वे जिस विषय की समालाचना करने बैठें, उसका खूब सावधानी और ध्यान के साथ पहिले अध्ययन कर लें। खूब पढलें, खूब देख-सुनलें, खूब समम-बूम लें-तब कलम उठावें। जो विषय समम में न आवे उसकी आलाचना कदापि न करनी चाहिये क्योंकि उसकी आलाचना से विषयके दोष-गुणका यथेष्ट विवेचन न हो सकेगा और इस की आशक्का बनी रहेगी कि समालाचक जनता का लाम करने की अपेक्षा कहीं हानि ही न कर बैठे।

आलोचनामें उन वातों के प्रकट करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सर्वसाधारण सरलता-पूर्वक जान सकते हैं। परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता जान-वूम्स कर किसी कृति की बुराइयों में बही जाती हो, तब इन साधारण वातों की भी आलोचना होनी चाहिये। वैसे, समालोचकके लिये असाधारण और किञ्चित् अप्रकट बातों का प्रदर्शन और निवेचन करना ही उचित होता है। साथ-ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आलोचना नितान्त वैज्ञानिक और शास्त्रीय ही न हो जाय, वह साधारण जनता द्वारा पढ़ी और समक्ती जाने योग्य भी हो। इस बात की भी आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं की समालोचना की जाय, उनके विक ताओं के पास समालोचना की हस्तिलखित प्रतिलिपि या छपी हुई प्रति अवश्य मेज दी जाय। इससे यदि वास्तवमें ऐसी शुटिया होंगी, जो सुधारी जा सकती होंगी, जो विक ता या प्रकाशकको उसे सुधारने का मीका मिल सकेगा।

#### पद्मकार-कला ]

हिन्दी ममाचार-पत्रोमे आलाचनाको भभी उपयुक्त स्थान नहीं मिला। इम बोर प्रशृति आस्य होने लगी है; हिन्तु अभी और भी उन्नि की आस्तरता है। हमारे यहा अविकांगमें यह होता है कि आलोननाएं प्राय सम्पादानाण ही लिया अलते हैं। हिन्तु स्मरण रगना चाहिये कि सम्पादन और आलें-चना दो भिज-भिज बातें हैं। उसके शतिरिक्त एक सम्पादक हिन-हिन विपन्नों की योग्यता रख सहता है, जो मन निषयों की पुलके! में हैरानी चलनेके हिये उचत हो जाता है? शावस्यक और उनित यह है कि शालोनना, विषयके विचार से, उन विषयके विशेषनों हारा ही बराई जाय ताकि जानताने सामने **उछ जानने योग्य याते प**ृचें। एक बात और भी विचारणीय है। अभी तक हिन्दी समाचार-पत्रों में यह नियम मा है कि उनमें प्राय उन्हीं पुलाकों ती समाठाचनाएँ निक्लती हैं जो उनके पाग, प्रकाशकों हारा आरोचनाथे भेजी जाती हैं। उन पुन्नकें। के शतिरिक्त अन्य पुरतके। की आदेवननाएँ प्रकाशित ही नहीं की जातीं। यह उचित नहीं। आवस्य उत्ता यह है कि इस बात की ताकमे रहा जाय कि कौनधी नई पुत्तक कहामे प्रकाशित हुई, और फिर उसरी एक प्रति जिस प्रकारसे वने, जल्दीसे-से-ज दी प्राप्त की जाय और निमी विशेषश द्वारा उसपर आलोचना लिसाकर पत्रमे प्रक्तशित की जाय। समाचार-पत्र जनताके स्वय सलाहकार होते हैं। इसलिये उन्हें प्रत्येक विषयमें सलाह देने की आवस्यकता होती है। उनके लिये पुस्तके भेजे जाने की प्रतीक्षा करके बैठा रहना ठीक नहीं। किन्तु इस प्रकार गोजकर आलाचना प्रकाशित करनेका कष्ट उठाना तो दूर की वात है, हमारे सम्पादकगण तो वहा तक करते हैं कि यदि केाई भला आदमी अयाचित रुपसे किसी पुस्तक की आलाचना भेज देता है तो वह यह कह कर अस्तीकृत कर दी जाती है कि पुस्तक हमारे यहा समा-लेाचनार्थ नहीं आई। अस्तु। कहनेका तालर्य यह नहीं कि ऐरी-गैरी सब समालाचनाएँ छाप ही देनी चाहिये परन्तु उपर्युक्त दलीएके साध विशेप-विशेष पुस्तकों की अच्छी समालाचनाएं न लौटाई जानी चाहिये।

आले।चनाओं का भी एक खासा महत्व हैं। विदेशों में कभी-कभी केवल आले।चनाओं के लिये पत्रोंके विशेषाक निकलते हैं। हमे भी इस विषयको उचित महत्व देने की चेप्टा करनी चाहिये और ऐसा नियम बना लेना चाहिये कि आले।चनाए विशेष रूपसे योग्यताके साथ प्रकाशित हुआ करें।

### उप-सम्पाद्क

#### the standard

उप-सम्पादक पत्रक्षीय अभिनयका प्रमुदा पात्र है। विना रिपोर्टरके चान चल सकता है, विना सम्वाददाताके काम चल सकता है, विना भेट करनेवाले, समालोचना करनेवाले और लेटा लिटानेवालेके भी काम चल सकता है, दिन्तु विना उप-सम्पादकके काम नहीं चल सकता। इस कथनसे मेरा अभिप्राय उन सस्था तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी पत्रोंसे नहीं है, जो अपनी जाति या अपनी सस्था सम्बन्धी दो-चार वातें दो-चार पत्नोंमे छाप कर बांट दिया करते है और इसके अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं होता, न मेरा मतल्य उन सार्वजनिक पत्रोंसे ही है, जिनमे पत्रकीय गुणों की कोई बात नहीं पाई जाती। मेरा अभिप्राय ऐसे पत्रोसे हैं जो वास्तवम समाचार-पत्र कहे जाने योग्य हों। वैसे तो खासकर हिन्दीमें दर्जनों ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ होंगी, जिनमें सम्पादक सिवा किसी अन्य कर्मचारीका पता ही न होगा। सम्पादक भी ऐसे नहीं, जो उसी काममें लगे रहते हें; वरन् ऐसे सम्पादक, जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भाति जैसे कोई अध्यापक स्कूल की अध्यापकी के अतिरिक्त एकाध ट्यूशन कर लेता है, उस भाति—करते हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके लिये तो यह कहना कि उनका काम उप-सम्पादक के विना नहीं चल सकता, निरा श्रम है। वहा तो सम्पादक विना भी काम चल सकता है वेचारे उप-सम्पादक की तो वात ही क्या ?

सम्पादक और उप-सम्पादक दो भिन्त-भिन्न कर्मचारी हैं। किन्तु किसी-किसी समाचार-पत्रमे एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर छेते हैं। फिर भी इससे उनके वर्तव्योंमे एकता नहीं आ जाती। वे तो अलग-अलग रहते ही हैं। वैसे तो हिन्दीके वहुतसे सम्पादक-सम्पादकसे छेकर उप-सम्पादक, रिपोर्टर, समा-लोचक, प्रफ-रीडर, डिस्पेचर और स्याही लगानेवाले तकका काम करते हैं, और हिन्दीके पुराने सम्पादकोंको तो दरवाजे-दरवाजे अपने समाचार पढकर सुनाने तक जाना पहता था! किन्तु इससे क्या इन सब कर्मचारियोंके काममें एकता आ जाती है १ क्या इन कर्नचारियोंका भेद और अन्तर मिट जाता है १ अन्तर स्पष्ट रूपसे बना रहता है। उसी प्रकार सम्पादक और उप-सन्पादकका अन्तर भी, बना ही रहता है। किन्तु इन दो कर्मचारियोंके कर्तव्योमे बहुत कुछ समता रहती है, इसलिये दनका अन्तर सरलता-पूर्वक समभमें नहीं आता। जिस प्रकार रिपोर्टर और सम्बाददाताके कार्यों और वर्तव्योंमें एक प्रकार की समानता रहती है, उसी प्रकार सम्पादक और उप-मन्मादकके अनेक कार्व और वर्तव्य भी एकसे री रहते हैं। इससे इन दो कर्नचारियों के वार्योंका भेद सममतेनें किञ्चित् किंटनता पहती है। किन्तु हैं ये दा भिन्न-भिन्न कर्मचारी, एक प्रधान और वृत्तरा उपप्रधान । इन दोवों कर्मकारियों में प्रधान अन्तर यह होता है कि सम्पादक ममाचार-पत्र की भीति निर्धारणसे सम्बन्ध रहना है और उप-मम्यादक

उस निर्वासित नीतिके अनुगार पत्र रा प्रकाशन करवाता है। एक व्यवस्था देना है, दूसरा उसका पालन करना है, एक भान है और दूसरा भानके हर अनुभागी। सम्पादक वंसे तो पत्रके तमाम विषयोगा उत्तरदाना होता ही है; रिन्नु वान्तवमें वह सम्पादकीय कालमो हा ही उत्तरदानी होना है। हिन्दीमें तो अधिकाशमें वही इन कालमोंको लियाना ही है। और उपन्याहण समाचार-पत्रके शेष तामाम निषयोंका। महोष्में सम्पादक और उपन्याहण्या यही अन्तर है।

जैंसा कि प्रवकार-माबके लिये, आकोचक आदि पुर गाप कर्मनारी छोइकर, यह आवस्यक नहीं होता कि वे बहुत वरे जिलन् हैं, तभी प्रकार उप-नम्पादकके लिए भी यह आपस्यक नहीं है कि वह भारतर पण्डित हो। आत-स्यकता यह होती है कि एक्ही निषय की समस्त बाते जानने की शपेक्षा वह समस्त विपयों की थोड़ी-थोड़ी बाते जानें। उप-गमादको तो आहरेजी कहावतके अनुमार ( Jeck of all trades ) हर निपयमें थोरा बहुत दराल रखनेवाला होना चाहिये। इसका अर्थ यह भी न समक्तना चाहिये कि किसी विषयका प्रगाद पाउला उप-राम्पादक के लिये अनगण है। बहनेका अभिप्राय केवल यह है कि वह आवश्यक नहीं है। जिन्तु यदि हो तो लाभ ही पहुंचायेगा। किसी विषयका जितना अधिक व्यापक ज्ञान उप-सम्पादकको होगा, उतनी ही अधिक योग्यतासे वह अपने कार्यका सम्पादन करनेमे समर्थ होगा। किन्तु र्न प्रशार का विशाल पंटित्य न होने पर भी वह योग्यता-पूर्वक काम कर सकता है। आवश्यकता केवल यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे रोजमर्रा वोल-चाल की भाषामें समाचार लिख सके, दूसरी भाषाओं से अपनी भाषामें शुद्ध अनुवाद कर सके और समाचार पर साधारण वृद्धिमानी, ईमानदारी और स्पष्टताके साथ टीका-टिप्पणी कर सके । इतना हो तो काफी है। उप-सम्पादक की योग्यताके लिये इस प्रकारके साधारण साहित्य ज्ञानके अतिरिक्त कुछ आन्य गुणों की भी आवश्यकता होती है। उसकी विवेचना-शक्ति बहुत उन्नत और

उसका मस्तिष्क वहुत सुलमा हुआ होना चाहियें के ताकि जो वातें कही जायं उसे वह बहुत जत्दी और बहुत आसानीके सोथ समभ सके और उसपर अपने विचार भी रारलता-पूर्वक प्रकट कर सके। उसमे यह अवगुण न होना चाहिये कि जरा-जरासी वातमें गुस्सा करे, उसे तो अपने मतके विरोध की वातें भी शांत चित्रसे ही सुननी चाहिये। चित्त की शाति प्रत्येक कार्यमे वहुत अधिक सहायक होती है। एक वात और भी होनी चाहिये। उसमें थोड़ी-सी निप्ट्रता और किञ्चित् निःशीलता—उतनी ही जितनी एक न्यायाधीशको न्यायके समय रखने की आवश्यकता होती है-अवस्य होनी चाहिये। प्रायः यह टेखा जाता है कि जान-पहचानके वहुतसे लोग उचितानुचितका विचार छोडकर समाचार-पत्रोंमें अपने मतलव की वातें छपवानेका आग्रह करते हैं। उस समय उप-सम्पादकमें इतनी शक्ति अवस्य होनी चाहिये कि अनुचित वातके लिये वह नि'सकोच होकर कह दे कि वह न छाप सकेगा। इससे कुछ लोग रुष्ट अवस्य होंगे, किन्तु उस समय उप-सम्पादकको इस रुष्टता की परवा न करनी चाहिए। उप-सम्पादकके लिये सबसे प्रधान गुण यह होना चाहिये कि वह जनता की रुख पहचान सकता हो । इस गुण पर पत्र की सफलताका वहुत वड़ा अग निर्भर रहता है। उसकी स्मरण शक्तिका तीन होना भी आवश्यक और महत्व-पूर्ण है। इससे उसे टीका-टिप्पणी करने और समाचारोंका तारतम्य निभानेम, जो समाचार-पत्रको उन्नत और आदगस्पद वनानेमें वहुत सहायक होते हैं, वड़ी मुविवा और सरलता प्राप्त होगी। हिन्दीमें अभी समाचार-पत्रका तैयार करने की काफी सामग्री नहीं है। हमें इसके लिये विशेष रूपसे अज़रेजीका आश्रय ढू इना पडता है। दिना इसके कमसे वम इस समय केाई पत्र जैमा चाहिये वैमा अच्छा हिन्दीमे नहीं निकल सकता। इमलिये उप-सम्पादकके लिये हिन्दी के अतिरिक्त अहरेजीका भी काफी जान होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिस प्रान्तसे हिन्दीका समाचार-पत्र निवलता हो, उस प्रान्त की भाषा जानना भी आवस्यत्र और लभप्रद होता है। यदि अन्य भाषाए भी आती हीं ते। थार भी अच्छा। उप-समाद हमें चपणा दौर हो जा-पार काम वरने की जिसके होने से बहुत लाभ होता है। उसमें क्रिक्स एक अक्ष्म उससे उससे उससे कार कार माहित लोग होता है। उसमें क्रिक्स एक अक्ष्म कि उपके ममाह कर उलने की युन उप-मम्पाद हमें किये एक प्रमुख आराज्य सुमा है। कित्र एक प्रमुख साम की अन्त्र जिस हो हो कि हो हो हो हो हो हो हो हो ते न मही कित्र अच्छाउँ तो होनी ही चाहिये। अच्छाउँ निभाने हुए यह यीज्ञा हो जाय तो मोनेम सुमन्य। इन गुगों के अधिक मायवान, जायवमाय, परित्रम-शोल्या यहां तक कि रानो-दिन मेज पुरमी के माथ गुथे राने कहते तैयार रहने की शक्ति, विवित समयने सब काम दुरमें की आदन आदि सहत्र गुण भी उप-सम्मादक की योग्यता बहाने गाठे होते हैं।

पत्रके प्रभावशाली और लेक-प्रिय वनाने से डा-मन्याद का बहुत हाथ स्ता है। माधारण लोक्सत कुछ ऐया हैं, जो ममानार-पत्रो के लम्बे-रुम्बे लेख नाहे वे मम्याद कीय हो और नाहे कियी लेक हारा लिये गये हों पड़ने की ओर अरुनि स्राता है। कियो विषय के कितृत देख पड़ने के लिए के मामानार-पत्रों का सहारा न लेकर मासिक त्रेमायिक-पत्रों आदिसे नाम लेते हैं। समानार-पत्रों को वे समानार पढ़ने की ही इच्छा स्राते हैं। इन ममानारों के संक्लि का भार उप-सम्पादक पर रहता है। इमील्यि जयर यह कहा गया है कि समानार-पत्रों को प्रभाव-शाली और लोक-प्रिय बनाने में उप-सम्पादक का बहुत बढ़ा हाथ रहता है। समानार सक्लिक अतिरिक्त उप-सम्पादक यह भी देखता है जो 'मेंटर' जहा दिया गया है वह वहां के लिए ठीक है या नहीं। जो रिपोर्टें सिपोर्टेंगें और सम्बाददाताओं ने भेजी है वे यथा स्थान यथा विधि देदीं गई हैं या नहीं, प्रफ-सशोधन ठीक-ठीक हुआ है या नहीं, आदि। इन तमाम कार्मों सम्पादक उप-सम्पादकों को अदेश और सलाह बराबर देता है। जो विषय ऐसे हैं जिनमे सम्पादक दिविधाम रहता है उन विषयों के सम्बन्धमें अन्तिम

निर्णायक उप-सम्पादक ही होता है। यदि सम्पादक की दृष्टिमें दे। विषय समान रूपसे महत्व-पूर्ण हुए और दानोंका प्रकाशित करने भरका:स्थान पत्रमें न हुआ, तो यह निर्णय कि अमुक विपय दिया जाय और अमुक रोक लिया जाय, उप-सम्पादक पर ही निर्भर होता है। उप-सम्पादकीय कामके लिए यह वहत आवश्यक होता है कि सम्पादक अपने उप-सम्पादकों पर काफी भरोसा रखता हो। आवश्यकता इस वात की होती है कि पहिले ही से ऐसा उप-सम्पादक रखा जाय, जिसपर पूरा भरोसा हो। यदि ऐसी प्रतीति न हो, तो उस उप-सम्पादकको हटा कर, दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिये, जिसपर भरोसा किया जा सकता है। वहरहाल उप-सम्मादक पर सम्पादकका भरोसा होना अनिवार्गतः आवस्यक होता है। उप-सम्पादकको इस वात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी वात समाचार-पत्रमें न चली जाय, जो कभी पहिले कही गई अपनी ही वातका खण्डन करती हो। क्योंकि इस प्रकार एक ही वातका कभी मण्डन और कभी खण्डन करनेसे जनता की दृष्टिमें समाचार-पत्र की वातका मृत्य कम हो जाता है और उसके प्रभाव पर आघात पहु चता है। इसलिये यदि किसी ऐसी चात पर कुछ लिखने की आवश्यकता हो, जो पहिले लिखी जा चुकी हो, तो उसको खूव सोच-विचार कर और पहिले से मिलाकर लिखना चाहिये। परन्त, इससे यह भी न समभ लेना चाहिये कि पिछली वातका कभी खण्डन किया ही न जाय। यदि पिछली वार कभी गलती हो गई है, तो उसे वार-वार दोहराते रहना ते। और भी भयद्भर भूल होगी। कहनेका तत्पर्य यह है कि अपनी निर्धारित नीतिका खण्डन न होने पाने, इस वातका ध्यान अवस्य रखना चाहिए। हिन्दीमें अधिकांगमें समाचार-पत्रोंके पास न ते। अपने रिपे।टेर हैं और न सम्वाददाता ने समाचार समितिग्रोंसे ही समाचार लिए जाते हैं। अधिकाशमें जो इन्न होता है वह यह है कि-अङ्गरेजी तथा अन्य भाषावाले समाचार-पत्रोंको पद-पट् कर उनसे ममाचारीका सक्लन जिया जाता है। सन समाचार-पत्रोंके लिए यह मात नहीं कही जा

ग्ही। नि गत्वेह ऐसे भी पत्र है, जो असे समानारोह लिए तियी नारे समानार-पत्रके मोहनाज नहीं रहते। किन्तु, साथ ही साथ यह भी है कि ऐसे समानार-पत्र बहुत थोदे हैं। अधिरांशमें इसरे विशेष रच अहरे हो समानार-पत्रोंसे समानार देन्छेकर हिन्दीके समानार-पत्र प्रशाशित क्यि उन्ते है। ऐसी अनुधार्में सासकर और अन्य अपधार्थोंमें आमतीरमें उप-मन्पादरोहे लिए यह आन्याक होता है कि व समानार-पत्रों ता स्व अध्ययन यहें। जिल्ला की अधिक वे समानार-पत्र पहेंगे, उनका समानार-पत्र डनना ही अधिक अच्छा निकटेगा। अच्छे समानारों की सोजमें उन्तें एक शिक्षणी की भाति समानार-पत्र का कि होने-कोने छान जल्हों नाहिए।

हिन्दी और अहरेजीके समाचार-पामिके मरपादनमें बाह अन्तर है। अहरेजी में तार आते हैं, अहरेजीके पड़े-लिगे लोग उममें हैंग भेजने हैं, और आहरेजी में ही उनका प्रकाशन होता है। इनिल्शे वहाके मम्पादकों और उप-राम्पदकों से अविक परेशानी नहीं उठानी पहली। तार आया, उसे थोहा यहुत काट-छट और जोड़ गाठ करके छपनेके लिए दे दिया, बग रातम । टेटा आते हैं, पड़े लिये भादमियों के, वम-मे-कम इतने पर-लिये आदमियों के, जो अपने विनार भारेजीमं व्यक्त पर सकते हैं। वे आये, उन्हें भी यत्र-तत्र आवस्यक सम्पादन कर के छपनेके लिए दे दिया। किन्तु, हिन्दी समाचार-पत्रोंकी दशा विल्कुर प्रतिकूल है। वहाके सम्पादक और उप-सम्पादकको वहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तार हिन्दीमें नहीं आते। इसलिए यदि तार आये, तो पहिरो उनका हिन्दी अनुवाद, फिर सम्पादन करना पड़ता है। तव कहीं वे छपने लायक तैयार होते हैं। लेखें और समाचारोंका हाल भी भिन्न ही है। हिन्दीमें अभी जनता शिक्षित नहीं हुई। अधिकाश हिन्दी भाषी बेचारे अपने विचार तक अपनी भाषामें अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। विचारोंका तारतम्य निभाना ते। बहुत कठिन है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके द्वारा भेजे गये समाचार, शिकायते, लेख आदि प्राय, ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक काट-छाट और जोड-गाठ की जरूरत पड़ती है। अधिकांशमें तो वे पुनर्वार लिखने तक पड़ते हैं। यह काम भी हिन्दी के उप-सम्पादकों को करना पडता है।

उप-सम्पादक पत्र की प्रभाव-शालिता, व्यापकता और विस्तारके अनुसार एक या अनेक होते हैं। जो समाचार-पत्र जितने अधिक विषयोंका समावेश करना चाहता है उसके लिए उतने ही अधिक उप-सम्पादकों की आवश्यकता पडती है। विदेशोंमे प्रत्येक विषयके लिए अलग-अलग सम्पादक रहते हैं; किन्तु हिन्दी मे अभी इतनी उन्नति नहीं हुई कि कोई समाचार-पत्र इतने अधिक सम्पादक रख सके। वेचारे एक सम्पादकका व्यय-भार ही कठिनतासे उठा पाते हैं; अनेक सम्पादकोंका व्यय-भार कैसे उठावें ? फिर भी जिन्हे एक आदर्श समाचार-पत्र वनाना है, वे सञालकगण अपने कर्मचारि-मण्डलमें आवश्यक वृद्धि करते ही हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके कार्यालयोंमें प्रायः तीन प्रकारके उप-सम्पादक होते हैं। एक प्रधान उप-सम्पादक जिसको अज्ञरेजी में Chief चीफ कहते हैं, दूसरा उप-सम्यादक, जो अज़रेजी में Sub editor सब एडीटर कहलाता है और तीसरे सहायक लप-सम्पादक जो सत्तरेजीमें Assitants एसिस्टेण्ट्स कहे जाते हैं। चीफ या प्रधान उप-सम्पादकका ओहदा सम्पादकके नीचे होता है। उसका काम यह होता है कि वह समाचार-पत्रोंका पहता जाय, जो आवस्यक समाचार समन्त पहें, उन पर निशान लगाता जाय और उनके। काट-काट कर अलग करता जाय। एक-एक विषय पर अनेक समाचार-पत्रोंसे इन प्रकार 'व्यटित' लिये जा सकते हैं। और उस हालतमे जब विष्य ता एक ही हो, किन्तु निवरणमें अन्तर हो, तब ता विनिज्ञ समान्तरोंसे एक ही विषयके कटिए लिये जाने ही चाहिये। फिर इन म हे हुए परचेकि। छेतर प्रधान छप-सम्पादकके। चाहिये कि उन्हें विभिन्न उप-र स्पादनाके सुपूर्व कर है और उन्हें बता दें कि उनमें से जिन-किन बातों जा िस-विस प्रवारसे उपयोग करना है। उप-सम्पादक और उनके महायज प्रधान उप-गम्पादको निर्देशातुमार तम रस्ते है। उन गद उद गन्पादिते है उम बातका मदा र्याल रमना पर्ता है कि जो मगानार महत्त्रपूर्ग हैं, यह छूट न जाने पाये। इनना ही नहीं वह गाम स्थान पर अधिर प्रदर्शनी साथ प्रकाशित क्या जाय। जनना को रुचिके अनुहार यह महायाही मन।नालीहा प्रकाशित करना समानार-पद्मोरी उन्दा कानेका प्रकान माधन है। आधा, भाग और वर्ण निन्तास ( Spolynor ) में एक माना स्ताने की नता बढ़ी आप-व्यक्ता है। हिन्दीमें हम बात की प्रायः स्पेशा की जाती है। वर्ण निन्याम की तो परवा ही नहीं की जाती। यह अनुनित हैं। हाकी और दिना ध्यान दिया जाना चाहिये। विशेष मुशिभारे लिये कुछ साम-माम अब्दे। बी, जिनके वर्ण विन्यासके सम्बन्धमें मतभेद है, एक सालिया बना स्तानी नाहिये और अपने पत्रमें उमीके अनुमार किरानः चारिये जिममे यह न हो कि अपने पत्रमें एक शब्द कभी एक प्रकारसे लिया जाय और कभी वृहारे। उप-मन्पादकोरी समाचारोंका हेजित देने और कीन द्वारत कहा उनित होना यह जानने की भी जररत होती है। हेजित देने और निज्ञ परिचय रिरानेमे जो उप-ममाज्य जितना क़ुशल होगा उमका काम उतना हो अधिक संग्रहा जायगा। यह कम वहे महत्वका होता है।

इन प्रधान और सदायक आदिके अतिरिक्त एक प्रकारके उप-मम्पादक और भी होते हैं। इनको व्यावसायिक सम्पादक कहते हैं। इनका काम व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी समाचार देना है। ये शहरमे घूम-घूम कर या रिपोर्टर और सम्वाददाता भेज-भेज कर व्यापार सम्बन्धी समाचार प्राप्त करते हैं और उन्हें पत्रमें प्रकाशित करवाते हैं। इनके लिए यह आवश्यक होता है कि साहित्यका चाहे उतना अच्छा ज्ञान न हो किन्तु व्यापार व्यवसायमे पूर्ण दक्ष हों। उन्हें जानना चाहिये कि किम चीजका क्या भाव है, किस कन्पनीके शेयरोंमें क्या परिवर्तन हुआ, कृपिका क्या हाल है, फसल कैसी है, पादल वर्षा केसी है, इसका व्यापारमें क्या असर पड़ेगा, किस कम्पनीका दीवाला निकला किसका निकलने- वाला है, इससे किस व्यापारको धक्का लगेगा, देश और विदेशमें धन की क्या अवस्था है, राज्यकोषका क्या हाल है, विनिमयका क्या हाल है, उसके वढने घटनेसे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि आदि। व्यावसायिक सम्पादक पर भी—सम्पादकको पूर्ण भरोसा करना पडता है। विदेशोंमें तो व्यावसायिक सम्पादक सम्पादक सम्पादक सम्पादक सम्पादक सम्पादक सम्पादक सम्पादक होते हैं। वहा इस प्रकार विभिन्न विषयोंके अलग-अलग स्वतन्त्र सम्पादक होते हैं। किन्तु भारतवर्षमें अभी वह स्थित नहीं आई। इसलिए यहा पर यह काम पहिले तो कराया ही कम जाता है। केवल बाजार भाव देकर की कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है और अगर कहीं कराया भी जाता है तो विशेष उप-सम्पादक द्वारा ही कराया जाता है।

उप-सम्पादकका एक सम्पादकीय काम भी होता हैं। यद्यपि हिन्दीके उपसम्पादकों को इसका अवसर बहुत कम आता है, तथापि उसका उल्लेख इसिलये
आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कभी-कभी आही जाता है। वह काम है
समाचारों पर टिप्पणी करने का। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादकको वडी
सावधानी की जरूरत होती है। उस समय जरा-सी गलती कर जानेसे महा
अनिष्ट परिणाम निकल सकता है। जरा-सी गलती कर जाने पर फिर चाहे
वह असावधानी के कारण हुई हो चाहे अज्ञान के—जनतामें एक दूषित धारणा
बंध जाती है जो पत्रके लिए घातक होती है। भारतवर्ष में तो अभी
गनीमत है कि यह भावना इतनी तेज नहीं है किन्तु विदेशोंमे तो यह हाल
बताया जाता है कि एक बार की गलती करनेसे ही हजारों की प्राहक
सत्या कम हो जाती है। यहा भी यदि ऐसी गलतिया कई बार हो जाय तो
प्राहक सत्ला पर घातक धना पहुंचेगा। और पत्र विलक्ष्य निष्प्रभाव हो
जायगा। लोग यह धारणा बना लेते हैं कि अमुक पत्र तो इनी प्रकार वे सिर
पैर की उझया करता है। इन प्रभार पत्रका विद्यान, जो पत्र की जान हें,
जाता रहता है। ऐसे अवनरों पर उप-सम्पादकको पूर्ण सावधानी के साथ

कल्म उठानी चाहिये। जो बात मनकामें न आवे उम में छूना तक न चाहिये। विवादास्पद विषयोमें पूरी जानकारी प्राप्त कर िल्ये विना भूल पर भी हाथ न टालना चाहिये। कोई बात बिना निधित प्रमाणके अपने मनसे ही न मार रिना चाहिये। इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिये कि हम पर विभाग किया जा रहा है और हम विश्वास घात न पर बेठे। जो छुछ लिखा जाय वह साफ-साफ शब्दोंमें विना कियी प्रभार में छोपा पेती किये हुए लिखा जाना चाहिये। उप-सम्पादकके लिए दीवालिया पनके ममाचार देने में, 'मेंक अप' ठीक करने में, ज्या उपहास पूर्ण गये देने में, अदालती वर्णावाहियों के शिषक देने में, बहुत साववानी की जरस्त होती ह। ये विषय बहे-टेड़े होते हैं। मान हानि कारक रेखों पर भी विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिये। व्यर्थमें कियी सान हानि कहापि न होने पाये। साथ ही साथ यह भी न होना चाहिये कि मान हानिक टरसे सन्यपा गला घोंटा जाय। बात जो सच हो वह स्पष्ट शब्दोंमें निर्भीकता पूर्वक कही जानी चाहिये चाहे उससे किसी की मान हानि होती हो चाहे प्रतिष्ठा।

उप-सम्पादकके वमरेमें राास-जारा वस्तुओं मे नेज, कुरती, वल्म, दावात सोख्ता आदिके अलावा नोटवुक, गोन्ददानी, केंची, और पुस्तकाल्य जिनमें ससारके बड़े-बड़े पुरुपोंके जीवन चरित्र तथा ऐसी कितावें हों जिनसे किसी वातके अनुसन्धानमें सहायता मिले अवस्य होनी चाहिए। ऐसे चित्राधारों की भी आवस्यकता होती हैं, जिनमें ससारके महा पुरुपों और राास-राास स्थानोंके चित्र हो। हमको दूसरे समाचार-पत्रों की सहायता लेनी पड़ती हैं और लेनी पड़ती हैं नाम मात्र नहीं बहुत अधिक। ऐसी दशामें यदि केंची गोन्ददानी और नोटबुकका साथ छोड़ देंगे तो हम शायद अपने पत्रका योग्य पत्र न बना सकेंगे। जब तक इधर-उधरके समाचार-पत्रोंसे समाचारके किंद्र ले लेकर चिपका कर न रखे जायगे और आवस्यक वातें नोट करके न रसी जायगी तब तक समाचार-पत्रोंके लिए उपयुक्त मेंटर कैसे तैयार हो जायगा। दैनिव-पत्रोंके

लिए जिन्हें रोजके रोज समाचार प्रकाशित कर डालनेका अवसर है, चाहे कैंची गोन्ददानी की उतनी आवश्यकता न भी हो किन्तु साप्ताहिक-पत्रोंके लिए तो उनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इधर-उधरसे सप्ताह भर की घटनाओंका साराज्ञ एकत्र करनेमें इन वस्तुओंका सहारा छेना सर्वथा अनिवार्य हो जाता है। पुस्तकालय और चित्राधारोंके सम्बन्धमे अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किसी सम्पादकसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सव वातोंको जानता है। और सब सम्पादकोंको आवश्यकतानुसार प्रायः सभी विषयों पर कभी न कभी कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता है। ऐसी दशामें यदि उक्त कितावें मौजूद न हों तो यह सम्भव नहीं कि सम्पादक योग्यता पूर्वक टीका टिप्पणी कर सके। रही चित्राधार की वात सो किसी विशेष अवसर पर यदि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तुका चित्र देने की आवश्यकता पड़ जाय तो उस अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। चित्र समाचारका अधिक रोचक वना देते हैं। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तुका समाचार जाननेके साथ-साथ मनुप्योंमें खाभावतः उनके चित्र देखने की इच्छा प्रकट होती हैं। यदि यह इच्छा तृप्त कर दी जाय तो उन्हें अधिक सन्तोष होता है। इसीलिए चित्राधार की आवस्यकता होती है। उनके चित्रोंसे ब्लाक बनवा कर पाठकों की मनोकामना पूरी करनेका सुविधा पूर्वक अवसर प्राप्त हो सकता है।

## सम्पादक



सम्पादक पत्रकीय रक्तमराका सूत्रधार होता है। पत्रकीय कार्यों में उसका काम तुलनात्मक दृष्टिसे सबसे अधिक महत्वका है। और इसीलिए अन्य पत्रकीय कर्मचारियों की अपेक्षा सम्पादकमें साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता की भी अधिक अपेक्षा होती है। जहां अन्य कर्मचारियों के लिये थोड़ा सा ज्ञान होना—लिखने पढ़ने भर की साहित्यिक योग्यता होना ही पर्याप्त माना जाता है वहां सम्पादकके लिये कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। परन्तु हिन्दीमें अनेक अवसरों पर स्कूल और कालेजसे पढ़कर निकलते ही लोग, यदि उनमें थोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की शक्ति हुई तो पत्रके सम्पादनका भार अपने सर ओट

छेते हैं। सम्पादन करना हॅसी-खेल नहीं है। वरसोंके निरन्तर निद्ध्यास और अनुभवके वाद भी सङ्कोचके साथ स्वीकारे जाने योग्य सम्पादकके गुरुतर पदको हम लङ्कपनके खिलवाड़ की भाति अपने कन्वों पर लादने की वाललीला करते है। परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल तो हो ही नहीं सकते, उलटा सवके सामने अपनी हँसी कराते और हिन्दी की सम्पादन-कला पर व्यर्थका कलद्भ मदते हें। परिपक्वता ओर अनुभव-जन्य प्रभावशालिता एवं विशदतासे ज्न्य अपने अधकचरे विचारोंसे हम देश की गम्भीर-से-गम्भीर समस्याओं पर कलम चला देते हैं; न अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल है, न जनता और देश के हितका ही ठीक-ठीक ज्ञान है। यह अवस्था वड़ी भयद्वर और अनिए-होती है और दुर्भाग्यसे हमारे यहा इसीका प्रावत्य देख पड़ता है। सम्पादक सम्मेलन को चाहिये कि इसका उचित नियन्त्रण करने की चेष्टा करे। यदि यह भी होता कि किसी विश्वविद्यालयसे सम्पादन-कला सम्यन्धी शिक्षा पाकर कालेजसे निकल कर लोग सम्पादक वनते, तो भी, किसी अश तक क्षम्य सम्भा जाता, यद्यपि वह भी सर्वथा अवाञ्छनीय टी है। क्यों कि पत्रकीय कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किये विना नम्पादक की कँ ची गद्दी पर वैठना किसी हालतमे इट नहीं है। किन्तु यहा तो इस प्रकार की पटाईका ही प्रवन्य नहीं। केवल साहित्य और इसी प्रकारके देा-एक अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त कर टेनेसे कोई सम्पादन की योग्यता नहीं प्राप्त कर छेता। सम्पादकके लिए बहुत-सी ऐसी वातों की योग्यता प्राप्त करना आवय्यक होता है, जो कालेजोंमे कम-से-कम इम समय नहीं पटाई जातीं। इमलिए बिती व्यक्तिका मम्पादक वननेके पहिले किमी येज्य सम्पादवके पान रह वर और मम्पादकीय विभागके छोटे-छोटे कामों से प्रारम्भ करके आवश्यक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मस्यादक बननेजा साहम करना चाहिये, अन्यया नहीं।

स्तर हा हा हुन है कि सम्मादकके किए अन्य वर्मचारियों की अपेक्षा अभिक्र माहितिया और बैक्टिक ये ग्यना की आवल्यका होती है। उन गुनैकि अतिरिक्त ममादक की गोगपता प्राप मरनेते लिए और भी हुई गुक्तें ही आर-स्यकता होती है। सम्पादक में, निपोर्टर, समाददाता, भेट करनेवाले, समा-लोचक उप-गम्पादक, हेराक आदि गमादितय विभागमे मध्यन्य रहानेयाले तमाम वर्मचारियों की साधारण योग्यनाएँ तो होनी ही चाहिये उनके अलावा उसमें समुजत विजेनना-शांक, निष्युरमाय, शहर निर्विका मन्तिक, नाय-प्रियता, सुन्दर स्मरणगलि, शीप्र ममम्मे और निधा पर पर नने ही शक्ति सावधानी, उत्तरदायिय की भावना, कर्राकील्या, उत्सार, सटाउभूकि, संबरित्रता, लगन, स्वाभिमान, एए-प्रापिके लिए वेचेनी आहि-आहि, अनेक गुण भी होने चाहिये। जिनमें इन गुणों के अभाव हों, उन्हें इन राममें, नगाइन वला की प्रतिष्टाके नामपर, हाथ टालने हा दु माहन यदापि न करना नाहिये। सम्पादक के लिए सम्पादन-रला सम्बन्धी निश्चद गान और अनुभव होना अनिवार्रतः आवस्यक होता है। उसमे माहित्य-ज्ञान, भाषा-रान, अनने देश का पूर्ण इतिहास-ज्ञान, राजनीति, अर्थशास तथा अन्तरराष्ट्रीय शासन-विधानी का सदम ज्ञान होना भी आवस्यक होता है। हिन्दीके मन्पादकके लिए अपनी मातभाषाके अतिरिक्त अहरेजी तथा अन्य एकाध एतर शीय भाषाके जानने की भी आवस्यकता होती है। विशेष कर उस प्रान्त की भाषा तो उसे जाननी ही चाहिये, जिस प्रान्तसे पत्र निकल रहा हो। इन गुणों और इन योग्यताओं की उपयोगिताके सम्बन्धमें पिछले अध्यायोंमें यहुत कुछ लिया जा चुका है। अतः इनका इस प्रकार सक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त होगा। कौन गुण सम्पादकीय कार्यमें किस समय आवश्यक होगा, यह आसानीसे जाना जा सकता है।

प्रसिद्ध विद्वान मि॰ कार्लाइल ने पत्र सम्पादकों के सम्बन्धमें कहा था कि पत्र सम्पादक सच्चे सम्राट और धर्मोपदेशक होते हैं, द्वितीय सम्पादक सम्मेलनके सुयोग्य सभापित पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी ने सम्पादकीय कार्यको अयाचित या खय खीकृत सेवाके नामसे पुकारा था। दोनोंवा मतलव प्राय. एक ही है। फिर भी इसे अयाचित सेवाका नाम देना अधिक युक्ति-सज्ञत माल्स होता है।

स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित सेवा अर्थात् वह सेवा जिसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, कितनी विशाल, कितनी महान, साथ ही साथ कितनी नाजुक होती है, यह वतलाने की आवस्यकता नहीं है। सम्पादक वनकर हम विना देशके कहे ही अपने आप उसकी सेवाका बीड़ा उठा छेते हैं। इसलिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पण्डित माखनलालजी ने इस जिम्मेदारी की ओर वड़ी मार्मिकताके साथ ध्यान आकर्षित किया है। चतुर्वेदीजी का कथन सर्वथा सत्य है। यह उत्तरदायित्व वहुत भारी होता है। इस प्रकार खय स्वीकृत या अयाचित सेवामें हमे बहुत अधिक सतर्क, सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता होती है। किसी की प्रार्थना पर की गई सेवामें यदि कोई त्रुटि भी हो जाय तो कोई अधिक भय की वात इसलिए :नहीं होती कि यह कहनेका मौका रहता है कि एक मनुष्यका मेरी सेवाओं की आवश्यकता थी, मुम्तसे उसने कहा और जो कुछ बुरा-भला वन पड़ा, वह मैंने किया। और अगर अधिक आवस्यक हो, तो यह भी कहा जा सकता है कि-कुछ मैं अपने आप धोड़े ही उनकी सेवा करने दौड़ा गया था। उनको गरज थी। उन्होंने मुमसे कहा था और मैंने किया। इस प्रकार की वातें कह कर उत्तरदायित्व टाला जा सकता है; किन्तु अयाचित सेवाओं के सम्बन्धमें जवान खोलने की गुझाडश नहीं रहती। विना किसी के आवेदन-निमन्त्रणके सेवा करने दीहें तो फिर उसमे किसी प्रकार की त्रुटि भूल कर भी न होनी चाहिये। अन्यया उसमें सेव्य प्रदार्थ को अधिक हानि पहुच सकती है। सम्भव है कि आपकी सेवाएँ देखकर वह अपने दूतरे प्रयत्नोंको म्थगित कर दे जो निश्चित रूपसे उनके लाभके होते। ऐसी दशामें यदि आपकी सेवाएँ उसे दुछ लाभ न पहुंचा सकें, इतना ही नहीं, उल्टा हानि पहुचाने लगें तो उसका कितना नुकसान होगा ? यह स्पष्ट है। इसलिए अयाचित सेवाओंका उत्तरदायित वहुत गम्भीर होता हैं और उनकी गम्भीरताका सदा स्मरण रखते हुए ही इस प्रकार की सेवाए करनी चाहिये। किन्तु; दुःख ते। यह है कि जिन प्रकार अनेक अवनरों पर सार्वजितिक सभाओं और उत्तरों के राग-गेरा आने को सेपार न रामक रा मालिक सममने लगते हैं, उनी प्रकार—नहीं उनमें उदी अविक—हमारे सम्पादक बन्धु अपनी सेता-भारता हो भुजाकर जनहां के मालिक बनार उनके साथ व्यवहार करते हैं। सेवक और माजिकके व्यवहारमें अविक अन्तर नहीं है। आदर्श सेवक और आदर्श मालिक शागड एक ही में होते हैं। फिर भी दोनों की भावनामें अन्तर अपरा होता है। हमी अन्तर हो एकर रखने की आवश्यकता है।

निर्धारित गगय पर अपना गव राम करना जिलना समादरके लिये आय-स्पर्क होता है, उतना दूसरे हिना कर्मनार्राके लिए नहीं। उसके लिए ठीक समय पर दपतरमें आ उपस्थित होना, ठीक रामगरी उपन्यन्यादकी, मन्यादकी-ताओं आदि मातहत कर्मचारियोंको हिदायते देना आदि अलन्त आपस्यक होता है। प्रेमके कम्पोजिटर आदि ठीक समयसे शाते हैं। अत यह भाव-स्यक होता है कि सम्पादक उम सनयके अनुमार उननेके लिए दिया जानेवाला मसाला तैयार रखे। यह तभी हो सक्ता है जब वह स्वयं और अपने मातहता हारा ठीक समय पर काम करने और करानेका आही हो। ऐसा न करनेसे कम्पाजिटर लोग आ कर कम्पाजि के लिए के इं मताला न होने के कारण बैठे रहेंने और उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा। इसलिए सम्पादकोको समय पर काम करने की सदा टेंव रखनी चाहिये। राम्पादकोमे उप-सम्पादकों की भाति और उन्हीं कारणेंसि किञ्चित् निष्ठुरतामग न्याय-प्रियता होनी चाहिये। उचि-तानुचितका विचार तो इतना दृढ़ और प्रत्युत्पन होना चाहिये कि कहीं भी भूलने की आशक्का न हो। किसी विषयका निर्णय न कर सक्तने की कमजोरी सम्पादकके लिए सबसे अधिक घातक होती है क्योंकि उसका प्रधान कार्य निर्णय करना है। यदि वही न हुआ, तो सम्पादक की उपयोगिता ही क्या रही १ सम्पादकके। योग्य वनने की, जो अविकाधिक विषयोका ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता रखता हो, बहुत अधिक आवस्य हता होती हैं। इस

वात की आशा किसीसे भी नहीं की जाती कि वह सव विषयोंका जानता ही हो। किन्तु सम्पादकोका प्रायः सभी विषयोंमें कुछ न कुछ लिखने की आव-रयकता पड़ा ही करती है। अतः उन्हें इस विपय की केाशिश कि प्रायः सभी विषयोमे कुछ न कुछ जान हों, सदैव करते रहना चाहिये। यदि सव विषयों की जानकारी न हो, तो इतना ते। अवस्य होना चाहिये कि जिनकी जानकारी न हो, उनके विपयमें इतना जान हैं कि वे कहासे जाने जा सकते हैं। सम्पादकोके लिए वाक्पट्ता और पैनी तर्क शक्ति वहुत लाभ की वस्तुएँ होती हैं। उपस्थित समय और परिस्थितिसे आवश्यक लाभ उठाने की प्रवृति एव समय की सूफ-किस समय क्या करना चाहिये इसका वोध-भी सम्पादकोंके लिए कम आवश्यक नहीं होते। उनमे मनोविज्ञानका इतना बोध होना चाहिये, जिससे वे सरलता और शीघ्रता-पूर्वक मनुष्योंके स्वभावका पहचान सके। इसके अतिरिक्त काममें जुट पड़ने की एक अजीव धुन और उसको योग्यताके साथ शीघ्रता-पूर्वक समाप्त करने की कुशलता भी उनमे होनी चाहिये। सम्पादकोमे हाजिर जवाबीका गुण होना भी वड़े लाभका होता है और हाजिर-जावाबीके लिए तीव्र स्मरण शक्ति आवश्यक होती है। समाचार-पत्र पढनेका तो सम्पादक के। रोग होना चाहिये। जो सम्पादक जितना अधिक समाचार-पत्र पढ़ेगा, वह अपना काम उतनी ही अविक योग्यता और सम्पन्नताके साथ कर सकेगा। दूसरे समाचार-पत्रोंके अलावा सम्पादकका अपना पत्र पढनेका भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। यह नियम वना लेना चाहिये कि ज्योही अपना पत्र प्रका-शित हो जाय, त्यों ही उसे आद्योपान्त ध्यानसे पढ जाय। इससे उसे अपने पत्रकी भलाई बुराइयो का पता लगेगा और वह आगेके लिए उसे सुधारनेका प्रयत करेगा। पढ़नेमें केवल लेख ही पढ कर न रह जाना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि उसकी सजावट वगैरह कैसी है और विज्ञापनोंमें कोई अस्लीलता या ऐसी वात तो नहीं आ गई, जिससे कुरुचि वहती हो। यदि ऐसा हो, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अपने मातहतोंके साथ सपादक

#### पत्रकार-क्ला ]

को निकाय हारते उदारता और गादयना स सरताय करता चाहिसे। उन पर पूर्ण निकाय रचना, उनसी सुनि सता गावल रगता, उनके अच्छे कार्यों को प्रथमा करना, गलनियां पर उन्हें सामन-ज्यात्र धनिने लोडने उपडने भी अपेजा बालाल्य-पूर्वक गलनी सुवारनेका उपदेश देना, आदि मस्पादको हिन को बातों है।

पिछले अयायोंने उहा जा नुरा है दि मनानार-पन्न नाम की कम्मति हमने निरंकोंने ली है। अनए। उनके मानके त्रिये भी हमें नहींके माहिलका मोहताज रहना पहना है। मस्पाद रोके तिये आपन्यक है कि वे नमानार-पत्र मन्बन्धी विदेशी माहित्यमे परिनित रहे। जिन्तु इसरा अर्थ यह नहीं है कि हुमें आंग मूँदहर उनरा अनुगरण भी द्यार कर देदा नाहिये। वैसा तो हम कर ही नहीं सकते । हमारी और उनकी परिष्यितिमें जमीन-आलमानका अन्तर है। हमारी उनकी समता तो हो ही नहीं सहती। हिन्तु उनमें हम बहुत मी वाते मीरा मनते हैं, रमसे भी इन्हार नहीं दिया दा सनता। सन्पादरीय कार्योमें अभी हम उनकी टपार रैनेके लायक नहीं हुने। रिन्तु; उद्योग करते रहने से यह असम्भव नहीं है। विदेशों के पत्र हमारे पत्रों की अपेक्षा कहीं अविक अच्छे निकलते हैं। इसके अनेक यारण हैं। राम्पादकीय वार्योमें वटा प्रायः प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक होते हैं, जो अपने-अपने विषय पर विचार ओर युक्तिपूर्ण लेख प्रकाशित करते हैं। अब यह एक स्वय सिद्ध बात है कि एक ही आदमीके समस्त विषयों पर लिराने की अपेक्षा, जैंमा कि हिन्दीमें हो रहा है, भिन्न-भिन्न विपयों पर भिन्न-भिन्न विशेपशे। द्वारा लिरो हुए निचार पहीं अधिक मू यवान और महत्व-पूर्ण होगे।

विदेशों में प्राय. सम्पादकका नाम गुप्त रता जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग मनुष्य की व्यक्तिगत महत्तासे नहीं, पत्रकी महत्तासे पत्रका मूल्य ऑक्ते हें। किन्तु भारतमें समाचार-पत्रों पर व्यक्तिलका बड़ा गहरा असर पड़ता है। यहा पर यह सुविधा तो है ही नहीं कि सम्पादकका नाम दिये विना कोई समाचार-पत्र निकल सके। कानृन की कृपासे सम्पादकका नाम अनिवार्य रूपसे प्रकाशित करना पडता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि सम्पादक अपनी व्यक्तिगत सेवाओसे पहिले ही से ख्याति प्राप्त नहीं किये होता, तो उसके पत्र की भी प्रतिष्ठा कठिनाईसे होती है। पत्रकी प्रतिष्ठा के लिए सम्पादकको जन-साधारणमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह पहिले ही से लब्ध-प्रतिष्ठ हुआ, तव तो ठीक, नहीं तो सम्पादकीय कार्यके अतिरिक्त वाहरके ऐसे काम भी मम्पादकका विवश होकर अपने सर ओढने पड़ते हैं, जिससे प्रतिप्ठा की प्राप्ति हो। इस प्रकार सम्पादकके। कामका वहुत सा वहुमूल्य समय वाहरके कामों में देना पड़ता है। वेचारे सम्पादक ऐसा करनेके लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिप्ठा पर आघात पहुंचता है। उधर सम्पादनका काम इतना अविक होता है कि उससे वचाकर दूसरे कामोंके लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। वेचारा सम्पादक इस प्रकार अधिक परिश्रम की चक्कीमें पिय कर अपने स्वास्थ्यसे हाथ धो बेठता है। यदि प्रेस सम्यन्धी कानृनोंसे यह वात उडा दी जाय कि पत्रके सम्पादकका नाम देना अनिवार्ण है, तो वहुत कुछ सरलता और सुविधा हो जाय। उस दरामे जनता व्यक्तित्व परसे नहीं, स्वयं ममाचारके सम्पादनसे समाचार-पत्रोंका मूल्य आंकने खोगी और फिर सम्पादकोंको धपनी प्रतिष्टाके तिए वाहर दौड़-ध्रुप करने की आवस्थकता न रह जायगी। वं सब समय और सब शक्तिया समाचार-पत्रको सुन्दर और उपयोगी बनाने में ट्री लगावेंगे और सम्पादन-क्ला की जनति होगी और अपने पत्र की प्रतिष्टा स्थापित कर छेने पर सम्पाद्क को व्यक्ति-गत प्रतिष्टा तो अनायास हो ही जायगी ।

सम्पादकोंका स्थान जितना ऊँचा होता है, उन पर उतना ही अधिक छाई-भार और उतना ही अधिक उत्तरदानित भी होता है। दैनिक-पत्रके मम्पादकों के। तो रातो-दिन जुटा रहना परना है। एक-एक पत्रके पहना, उनका ज्ञाव देना प्रत्येक ममाचार-पत्रकों पटना, उनमें के आक्रमक और उपयोगी केंद्र

षाट-त्राट पर रता रेना, डनरा अपने पत्रमें मापभानी और युन्सिनिके गाय उपयोग काना, मनानार-पत्र ही नीनिक्षा नियन्त्रण क्रमा, उम्ही भाषा, उम्ही भाव आदि का निरीज्य करना, मानत्त वर्मवारियों है दिसले देना, देन लियना, डिप्पणियां र्स्यार परना, या र्सयार पराना, आये रूप प्रामनात्म हेरी। का मन्पादन बरना, अपने उपनामादरों हाग र्तमार रिये हुए लेको अ दि का निरीक्षण राना आदि-आदि न जाने रियने बान गरमाइसरी पाने पढ़ते है। दूतरे देशोंने पर्नोका उत्तर देनेंगे गम्पादको बहुत राक्यानी और नियमपद्वासे काम करने की आफ्यारता होती है। प्राप्त, आक्रिके आहर उन्हें पहिले यही याम यरना होता है। हिन्दीने जिए अभी हमतो हननी महत्ता नहीं दी जो सक्ती। कारण रपण है। वहां पर पञ्चेके स्पिटंग, सम्बद्ध-दाता, भेंड दरनेवाले, सैनिक-मम्बाददाता आदि आवस्यक रायें और मलाहे मागा करते हैं। उन्हें यदि उचित समय पर हिदायते न मिछे तो न जाने कितनी हानि हो जाय, रमिलए वहा तो पत्रोत्तरमें अत्यन्त दलाता करनी ही पड़ती हैं, किन्तु हिन्दीमें रिपोर्टर मम्बाददाता आदि प्रमंचारियों की अधि-क्ता नहीं, इसलिए यटा यदि पत्रोत्तरता नाम, पत्रता रोजमर्राना काम रातम कर लेनेके बाद भी निया जाय, तो चल सनता है। निन्तु इस प्रनार इन यम्बन्यमे उदासीनता करनेका बहाना निकाल लेना भी ठीक नहीं है। प्रस्त आवस्यक और महत्व-पूर्ण हैं। अतः उन पर तत्परताके साथ ध्यान दिया जाना ही चाहिये।

सम्पादकीय कार्यों में सबसे अधिक महत्वके तीन कार्य हैं। एक तो समय का रक्ष व जनता की रुचि पहचानना, दूसरा उसके अनुसार समाचारों को मनो-रजक बना कर प्रकाशित करना और तीसरा समाचारों और सामयिक लेखोंका ठीक अनुकूल समय पर प्रकाशित करना। अखनारमें समाचारों को ताजगी और ठेखों की सामयिकता बड़े महत्व और लाभ की वस्तुए सिद्ध हुई हैं। इसको सम्पादन कार्यका गुरु मानना चाहिये। प्रत्येक समाचार, प्रयेक देख और

प्रत्येक विवरण प्रकाशित करनेके पहिले इन बातो पर एक वार अवस्य ध्यान देना चाहिये। जनताके हित की बात पत्रमे प्रकाशित होनेसे कभी छूटने न पावे। वह अवस्य प्रकाशित हो और ऐसे रोचक ढहसे, जिसे जनता अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक पढे। जनता समाचार-पत्रोंके बड़े लेख प्रायः कम पढती है। अतः े सम्पादकको यह व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लेख अधिक बढ़ने न पार्वे । जो विवरण बड़े हों, उन्हें इस प्रकार छोटे-छोटे टुकड़ोमें विभक्त करके मनोरज़क वना देना चाहिये कि सब बातें भी आ जाय और पढनेवालोंका मन भी न ऊबे। टिप्पणियों आदिके सम्बन्धमे यह नीति होनी चाहिये, कि बजाय थोडे विषयों पर बडी-बडी थोडी टिप्पणिया देनेके अधिक निषयों पर छोटी-छोटी अधिक टिप्पणिया प्रकाशित की जाय। इनमें भी-यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि किस बात पर जनता अधिक आकृष्ट होगी-आदि। पत्रको अत्यन्त विद्वता पूर्ण गम्भीरतम बनाने की अपेक्षा साधारण श्रेणीका ही पत्र बनाना अधिक हितकर होता है। साधारण जनता समाचार-पत्रोमें गम्भीर लेखोंके पढ़ने की इच्छा नहीं करती। वह तो केवल साधारण जानकारी की रोजमर्रा घटने-वाली वातें ही पढना चाहती है और ऐसा ही मसाला उसे पढनेके लिए दिया जाना उचित है। ऐसा न करनेसे हानि भी है। बहे-बहे गम्भीर लेख प्रकाशित करनेसे पाठक कम मिलेंगे, पत्र की प्राहक सख्या घटेगी और इस प्रकार वह (पत्र) उतने बड़े जन-समुदाय की सेवा करनेसे बिंबत रहेगा, जितने की कि वह अन्यथा कर सकता। पत्रमें अधिकाविक विपयोंका समावेश करनेका प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद हों और जिनके सम्बन्धमें सम्पादक स्वयं किसी खास निर्णय पर न पहुंचा हो, चुप रहना ही उचित होता है। किसी वातको विना प्रमाणके कभी न मान छेना चाहिये, यह आदत वहुत व्री है, कि चाहे समज़े चाहे नहीं, जो विषय सामने आया; दो-चार हाथ साफ कर दिये। इस प्रकार अज्ञान मूलक विचारोंसे लाभ की आज्ञा तो हो ही क्या सकती है, उलटा हानि की बहुत वड़ी आशङ्का रहती हैं। यह ध्यान रखना

प्रत्येक सम्पादरका परमधर्म है कि जनता उसके विश्वासमें है और उसे उस विश्वास पात्रता की प्रगव्ययेऽपि क्या रकते हैं। इस बातके लिए सदा सारभान रहना चाहिये कि विश्वास-धात न हो जाय। किमीके हैं पूमें आहर या किमी के मुलाहिजेमें आहर काई अनन्य या अनिष्ट बात बढ़ापि न प्रकाशित करनी चाहिये। ऐसे आगरों पर हड़तापूर्वक निस्सकोन अपने उत्तर-दायित और कठोर-क्तंब्यको स्मरण रकते हुए निवेदक व्यक्ति स्वष्ट शब्दोमें अपनी विवशता सविनय प्रकट वर देनी चाहिये।

सम्पादकका कार्य एक प्रचान नेनापति का-मा कार्य है। जिस प्रकार प्रधान सेनापति अपनी सेनारा मचाएन करता रहता है, उमी प्रकार मन्याद्वर हो अपने पत्रका मनारून फरना पड़ता है। जिस प्रकार एक योग्य सेनाके नलने फिरने, र्याने-पीने, लड़ने-भिज़ने आदि पर मेनापति अपनी निगाह रखता है, उमी प्रकार सम्पादक-सेनापित भी अपने रिपोर्टर, सम्बाददाता, उप-मन्पादक आदि सिपाहियों पर अपनी निगाह रखता है। टोनों की जिम्मेदारियां भी वरीय-वरीय एक सी ही होती है। बड़ी सामधानी जागहमना की आवस्य हता होती है। जरा भी भूले कि गये। अपने मातट्तोको राच सममा बुमानर हिदायते देनी चाहिये। समाचारोंके लिए कटिज आदि देकर टिप्पणी आदिके लिए हिंदायत देते हुए, स्पष्ट रपसे बता देना चाहिये, कि अमुक निषय पर अमुक- अमुक बातें लिसी जायगी, असूक दहसे लिसी जायगी और असूक-असूक स्थानसे मसाला मिल सकेगा। पूर्व-लिखित किसी विषय पर पुनर्वार लिटाते समय पहिलेबाले लेयसे मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है। इससे अपने ही पत्रमें मतभेद होनेका डर नहीं रहेगा। इस बात की आवस्यकता उस समय नहीं होती, जन सम्पादक की नीति अपने विषयमें दढ़ है। क्योंकि उससे मतभेद की आशहा न होगी। उस समय भी इसकी आवश्यकता न होगी, जब सम्पादक जान-बूभ कर अपना मतलव वदल रहा हो। परन्तु साधारण अवस्थामें जब किसी पुराने विषय में कुछ लिखना हो, तो पहिले लिखे गये लेखों की वातें पढ लेना हितकर ही

होगा। लिखनेमे स्पष्टता की वहुत वड़ी आवस्यकता होती है। जो कुछ लिखा जाय, वह विलकुल साफ-साफ शन्दें.में इस प्रकार लिखा जाय, जो सबकी समफ मे आ सके। लेख हों, या समाचार प्रायः इस धारणासे लिखना चाहिये, मानो उसके पढनेवाले विलकुल नये और अर्धशिक्षित ही हैं। सम्पादकके लिए यह अधिक अच्छा होता है कि प्रेसमें छपनेके लिए देनेके पहिले सब 'मैटर' वह एक निगाहसे देख ले। उसे अपने पास विशेष-विशेष स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं केसचित्र विवरण, आवस्यक पुस्तकॅं, आदि रखनी पड़ती हैं, जिनसे आवस्यक अवसरों पर सहायता ली जा सके। लेखों आदिके सम्पादनमें वड़ी वृद्धिमानी और सावधानी की आवश्यकता होती है। इस काममे सीखने की अपेक्षा अभ्यास करने पर ही अधिक सफलता मिलती है। अभ्यस्त सम्पादक एकाध वाक्य या एकाध शब्दके घटाने-वढानेसे तमाम लेखका स्वरूप वदल देते हैं। सम्पादकों का, पत्र की ग्राहक संख्या वढानेमें वड़ा हाथ रहता है। यदि वे थोडी सी सावधानी से काम ले, तो आसनीके साथ प्राहक वढ़ा सकते हैं। सम्पादकों मे मानव-प्रकृतिका वहुत सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। मानव-प्रकृतिके इस ज्ञानके सहारे वे यह जान लेंगे कि जनता किस प्रकारके लेखों और समाचारों से आक्रप्ट होगी और उसके अन्तर्प समाचार देकर वे अपने पत्र की ग्राहक सख्या बड़ी आसानीके सथा बढ़ा सकेंगे।

मानहानिकारक लेखों के सम्बन्धमें नम्पादक की खास जिम्मेदारी होती है। उप-सम्पादकों की भाति इस प्रकारके लेख व समाचार आदि रोकने की नीति, उन्हीं शतों के साथ, सम्पादकके लिए भी हितकर अनव्य हो सकती है किन्तु केवठ उसीसे काम नहीं चल सकता। सम्पादकों को और विशेष कर हिन्डी के वर्तमान सम्पादकों को इस सम्बन्धमें तिनक माहमसे काम लेने की आवव्यकता होती है। उनके पास शिकायती अत्याचारका वर्णन करने हुए अनेक पत्र भेजे जाते हैं। और भी अनेक प्रकारके समाचार या लेख प्राप्त होते हैं, जो मान-हानिक रण होते हैं। ऐसे समाचारों और पत्रोंक। सम्पादन करना बड़ा कहिन

होता है। इन पर्ने। भीर समानारोंने ने अधिक'न पत्र और मगाचार रेने होते हैं, जिनमें कोई प्रमान नहीं होने । हम प्रशम्मे पत्र यदि करन ही अधिक शाक्षेप रास्त हों, तो उनके प्रमाणीं का मक्ष्य करनेके बाद छापना ही उचित होता है। रगरे लिए पुछ दिन एएका समंपन झार हाम या अमे मिपे हों। और मन्त्राददाताओं द्वारा प्रमाण प्राप रार देश नाहिये। हिन्तु जिन देखेले प्रमाण भी गाथमे हों, और जिन पर पूरा-पूरा विस्तान किया जा महला हो उनको प्रकाशित कर देना अनुनित्त ग होना । यह समसना कि कौर-सी कत मानहानि रास्क हैं कीन नहीं, दीन कानूनके जिलाफ है, कौद नहीं आदि बहुत <u>एळ अध्ययन और अनुभाग पर निर्भाग रहता है। काम करने-एको अपने आप</u> वे वाते सममगं आ जाती हैं। एनके लिये गय वाने एउन रिप्यो नहीं जा सक्ती। कानूनका पनदा इतना यहा है कि सबबा द्रा-पूरा मनावेश न्वय कानून वि गयक तक अपनी पुन्तरोंने कठिनतारी कर पाते हैं फिर इस इसरे विषय की कितावमें उनका उल्लेख पूर्णताके साथ देसे किया जा सहता है? फिर भी जानपारीके लिए कुछ बातो हा जिक हिया जाता है। ऐसे समाचार या छेख जो साँधे या प्रकारान्तरसे किमी पर ऐसे आर्जेप करते हों। जिनके पारण उसपर फोजदारी कानूनके अनुमार मामला चलाया जा मक्ता हो, मानहानि-कारक होते हैं, इसके अतिरिक्त वे सब ठेख भी जिनसे किमी जानिके प्रति दुर्भाव और घृणा उत्पन्न होती हो, गैरमानूनी माने जाते हैं। मृत महापुरपोके प्रति भी इस प्रकारके ठेख लियाना किमी धर्म प्रवर्तक पर आङ्गेप करना गेर कान्नी और दण्डनीय माना गया है। विचित्र जीवन, रिसाला वर्तमान आदि के मामले इसके उदाहरण हैं। किसीके दिवालियेपन के समाचारमें यही सावधानी की जररत है अन्यथा वह जरासी गलतीमें मानहानिकारक और गैर कानूनी हो जायगा। गढ़ी हुई कहानियां भी क्भी-क्भी मानहानिकारक हो जाती हैं। हमलोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि कहानियोंके रूपमें नामों और स्थानोका थोड़ा-सा परिवर्तन करने पर चाहे सो लिखा जा सकता है, किन्तु बात

वास्तवमें ऐसी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जिसको लक्ष्य करके कहानी गढी गई हो, उसपर आपत्ति की और यह सावित कर दिया कि उसीको उद्देश करके वह लिखी गई है, तो वह कार्य भी दण्डनीय माना जाता है। माधुरी के मोटेगम शास्त्रीवाली घटना कुछ ऐसी ही थी। ऐसे अवसरों पर जिम्मे-टारी टालनेके विचारसे सन्देह-सूचक 'कहते हैं' 'कहा नाता हैं' आदि वाक्यांश जोडने की तरकीव सोच निकाली गई है। इससे अधिकाश में रक्षा भी हो जाती है, किन्तु यह केाई ब्रह्मास नहीं है, जो कभी विफल न होता हो। वड़े-वह गम्भीर मामलों की 'गाज' इन शब्दों के टोने-टोटकों से नहीं टलती। इसलिए इसके प्रयोगको ही सब कुछ समम्म कर अनाप-शनाप न लिखते चला जाना चाहिये। किसी मनुष्यके कार्यों की आलोचना भी मानहानि कारक हो सकती है। किन्तु यह उसी हालतमें जब सम्पादक कार्यों की आलोचना करते-करते वहक कर उस कामके करनेवाले व्यक्ति की आलोचना करने वेंठ जाते हैं। ऐसे अवसरों पर यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी कार्यके करनेवाले व्यक्ति पर केाई आक्षेप न होने पावे। जो आलोचना हो, वह उसके कार्य की हो हो - व्यक्तित्व की नहीं। सम्पादकका मार्ग वड़ा काण्टकाकीर्ण होता है। उसे वात-वातमें सावधानी और सतर्कता की आवस्यकता होती है। किसी की अनुचित प्रशसा तो की ही नहीं जा सकती, कभी-कभी उचित प्रशसा तक गेर कानूनी और दण्डनीय हो जाती है। प्रशंसा उस हालतमें आपित-जनक और दण्डनीय हो जाती है, जब प्रशसित व्यक्ति यह प्रमाणित करटे कि उस प्रशसासे उसे हानि पहुँ ची। पाठक सोच सकते हैं कि कैसे दुर्गम-प्रथसे सरादकोंको निकलना पड़ता है। किसी विपयका अग्रुद्व वर्णन, अदालती काररवाइयों का वर्णन और उनका बीर्षक आदि देनेमें भी बड़ी सावधानी की थावस्यकता होती है। सग्गादकको अपनी प्रत्येक वात प्रमाणित करनेके लिए त्यार रहना चाहिये। आदस्यङ्ना पड्ने पर उसे तिद्ध कर देना चाहिये कि डमका लेख नेकनियतींसे, जनता की भलाई के लिए, पूरी जान पहतालके बाद,

प्रकाशित किया गया है। जिसके लिए उसके पास प्रमालों की र्तयारी न हो। उसके लिए घान्त और गुप गहना ही युदिमानी हैं। किन्तु हुमाँग्य तो यह है। कि वेचारा सम्पादक यह भी नहीं कर महता। यहतमे अवस्वक और उपयोगी समाचार ऐसे होते हैं, जो प्रमाणों की यहुत और ह एक-बीनमें समय मोये निना ही, सम्पादकको विश्वास हो जाने पर, उता देने पहने हैं। उनके प्रमाण वाद्रों दूरे जाया करते हैं। अदालती काररवाद्योके मन्बन में उन बातों पर कोई टीका-टिप्पणी करना दण्डनीय होता है, जो निचासभीन होते हैं। निचासभीन से केवल यही अभिप्राय नहीं है कि मातहत अदालनमें उनका पैयला न हुआ हो। वहां फेंगला हो जाने पर भी जब तक जैनी अदालनों—हाई कोर्ट और प्रीवीक्तींसलमें फैपलान हो जाग या उनको अभील की मियाद रातम न हों जाय, तव तक उनके तथ्यातभ्य पर रायजनी करना गैरकान्नी माना जाता है। इन सब प्रकारके छेगों और समानारोके सम्बन्तमे गुव मावधानीमे काम लेना चाहिये। फिर भी यदि सयोगपण कोई वातें गलत निएल जायं, तो इसके लिए सास तौरसे जल्दीसे-से-जल्दी उनका राण्उन करने और क्षमा मांग हेनेमें भी मकोच न करना नाहिये। क्षमा मागनेका अभिप्राय यह नहीं होता कि सम्पादक दण्डके भगमे भगभीत होगया, किन्तु उसका अभिप्राय यह होता है, कि यदि पत्रमें प्रकाशित किसी गलत रायरसे किमीको कुट हानि उठानी पड़ी हो, तो वह उसके लिए क्षमा करे और क्षमा प्रकाशनसे दूसरे लोग जिनके द्वारा उस व्यक्तिको हानि उठानी पङ्र रही है, समाचार की गलती जान लें। इस प्रकार खण्डन करना और क्षमा प्रार्थना करना सम्पादकीय शिष्टाचार का एक आवस्यक अङ्ग है।

किन्तु यह शिष्टाचार वहा नाजुक है। इसमें वहुत अधिक प्रलोभन है। यदि इसके प्रलोभन और माया जालमें पड़ा-तो सम्पादक पतित भी बहुत हो जाता है। ज्यों ही किसीके विरुद्ध कोई बात प्रकाशित हुई, त्यों ही वह मनुष्य । पड़ता है। मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएँ करता है, और रुपयों की थैलियां दिखाता है कि इस समाचार का खण्डन प्रकाशित कर दिया जाय। यह याद रखना चाहिये कि यह वात उसी समय होती है, जब वात वास्तवमें सत्य होती है, नहीं तो कोई मनुष्य इन प्रलोभनोंको लेकर पास नहीं आता। वह तो आता है, अदालती सम्मन या वारन्ट लेकर। इन प्रलोभनोसे वचना सम्पादकका वहुत कठिन, किन्तु वहुत आवस्थक कर्तव्य है। किन्तु दुःख और परितापके साथ लिखना पड़ता है कि इस प्रकार की कर्तव्य-परायणता बहुत कम सम्पादकोंमें पाई जाती है। अधिकाश सम्पादक प्रलोभनमें आ जाते हैं और कर्तव्या-कर्तव्यका विचार छोड़ कर पतन की ओर अमसर हो जाते हैं। इस प्रकारके दृश्य चुनावके अवसरों पर बहुत देखनेमें आते हैं। उन अवसरों पर सम्पादकों के विचार, कहनेमें दुःख होता है, वड़े-वड़े प्रतिष्ठित सम्पादकोंके विचार, धनवानों की लम्बी-लम्बी थैलियोंके मूल्य पर या प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियोंके प्रभावके मूल्य पर विका करते हैं। रियासतों और रजवाड़ों की आलोचना प्रत्यालोचनाओंके समय भी सम्पादकोंको धनका खूब लालच दिखाया जाता है। नाभा-पटियाला-काण्ड, टॉकका किस्सा, वस्तर-मयूर-भञ्ज वैवाहिक-सम्बन्ध, अलवर नीमूचाणा काण्ड आदिके अवसरीं पर कहा जाता है कि इस प्रकारके अनेक दृश्य देखनमें आये। यह सब सम्पादकीय ससारको पतित कर देनेवाली वातें हैं। उस समय तो परिताप की पाराकाष्ट्रा हो जाती है, जब हम सम्पादकोंको रुपये ऍठनेके विचारसे इस प्रकार की वाते' जान-वृक्त कर छापते हुए और फिर मतलब सध जाने पर उन्हीं का खण्डन प्रकाशित करते हुए देखते हैं। ईश्वर हमारे ऐसे सम्पादकों को सद्वृद्धि और ईमानदारी दें।

सम्पादकोंका एक और अवसर भी वह महत्वका होता है। यह वह अवसर है, जब वे अपने पत्र द्वारा देशके किसी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करते हैं। वह अवसर सम्पादकों की परीक्षाका अवसर होता है। उस समय होती है, कि जिस आन्दोलनको हाथमे लें, उसे दृढता-पूर्वक आगे बढ़ाते • निपदी दल की गाँ। धमरिया उन रे धन सम्पत्ति या सम्मानदिने प्रलेभन-आन्दोलन रो चलानेमें आउँ हुउँ विभिन्त गाँगे शौर एउ उन्हें अपने निश्चित मार्गसे तिल भर भी जिनल्लिन कर सके। ईप्तरका ध्यान किये हुये, जनकि की सच्ची कामना और निकास स्था-भागमें प्रेरित हो उन है। अन्दोलन के सक्ला-पूर्विक अन्त तक पहुंचाने की पुन में हो प्यान गई, उन समय यही उनका सूट-मन्त्र होना चाहिये।

सन्यादकों और समानार-प्रतोके लिए यह निवित्त स्पने एक गरिय-कार है। हमारा कोई निधित उद्देश नहीं, हम उनई तलानमें हथा-उभर स्टिपटा रहे हैं। विन्तु अभी तक उपका ठीव-ठीक पता नहीं लगा। युर कीम जो अधिक परिश्रम-शील और अध्ययनायी है, उनको पा भी गये हैं, जिन्तु अधि-कारा अभी भटक रहे हैं। यह थारया पदी नाजुक है। इन नय यय चढ़ती वार' जग न जाने कितने 'ऐंगुन' कर बठना है। हमारे सम्पादकों की भी शायद ऐसी ही अवस्था है। वे अपने समानार-पत्र हो चलानेके लिए सभी प्रकारके प्रयक्ष करते हैं। इस प्रयक्षमें वे उचिनातु जितके निचारको भी तिल-जिल दे बैठते हैं। इसमे नियन्त्रण हो आन्शस्ता है। ममाचार-पत्रों को प्राहत-सल्या बढ़ानेके लिए यहां तक देशा गया है कि जनता की कुरुचि बढ़ाई जाती है। मानव प्रकृति कुछ ऐसी होतीं है, जो नीचे की ओर अधिक आनानीके साय सङ् जाती है। यह दशा वहा पर और भी अधिक होती है, जहां शिक्षा का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचिको वर्धित करनेका प्रयञ्ज करेंगे, तो यह तो अवस्य होगा कि अपनी रुचिके अनुसार समाचार पाकर लोग समाचार-पत्र रारीदेंगे, किन्तु उससे समाचार-पत्रका वाराविक ध्येय सिद्ध न होगा। समाचार-पत्र जनता की कुरुचि वडानेके लिए नहीं, उसको सुधारनेके उद्देश्यसे प्रकाशित किए जाते हैं। अत उनका यह परम धर्म है कि उनकी एक एक बात इसी उद्देश की पूर्ति के लिए हो। अस्लीलता अशिष्टता और दुराचार-ुक समाचारोंको रोचक भाषा और आकर्षक शीर्षकोंके साथ प्रमुख स्थान पर

### प्रचन्ध-सम्पादक



प्रवन्धक और सम्पादक दोनोका मिश्रित काम करनेवाला कर्मचारी प्रथन्ध-सम्पादकके नामसे पुकारा जाता है। इस कर्मचारीको पत्रकार मानने के सम्बन्ध मे विद्वानों में मत-भेद है। किमी-किमीका कहना है कि इसका काम अधिकाश मे प्रवन्धकका काम है और सम्पादकीय कामोंमे इसका कोई वास्तविक हाथ नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए पत्रोंका सम्पादन करता है, न कहींसे समाचार प्राप्त करता है, न और कोई ऐसा काम करता है, जो पत्रकार करते हैं। इसलिए इसका उल्लेख पत्रकार की श्रेणीम न होना चाहिये। जहा तक इस मत की वातोंका सम्बन्ध है, बात ठीक मालम होती है। वास्तव में इस कर्मचारीका नितान्त शुद्ध पत्रकीय कार्यसे कोई सम्बन्ध नही होता। किन्तु फिर भी उसका उल्लेख पत्रकारों की श्रेणीमें किया जा रहा है, इसका कारण यह है कि इस ओर पत्रकार की व्याख्यामे ही कुछ सशोधन-परिवर्तन हुआ है। जपर कहा जा चुका है कि अब पत्रकारोंमें केवल सम्पादकों, लेखकों, रिपोर्टरों सम्बाददाताओं, भेट करनेवालों, समालोचकों आदि की ही गणना नहीं होती। अब तो फोटोग्राफर कारटून-मेकर तथा समस्त ऐसे कर्मचारी जिनसे पत्र की उन्नतिमें सहायता मिलती है, पत्रकारों की श्रेणीमें माने जाने लगे हैं। यहां तक कि नितान्त प्रबन्ध-सम्बन्धी काम करनेवाले, विज्ञापन सम्बन्धी फाम करनेवाले कर्मचारी भी पत्रकार माने जाते हैं। यह वात विदेशों की है। हमारे यहां अभी यह भाव नहीं आया। हमारे पत्रकारों की परिभाषा अभी इतनी उदार नहीं हुई। उसके परिरम्भनके बाहु इतने विस्तीर्ण नहीं हुए कि प्रबन्धक को भी लपेट छे। किन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी संकीर्णता भी नहीं कि प्रवन्ध-सम्पादक जैसे अर्ध-सम्पादकको भी वह अलग रखे। प्रवन्ध-सम्पादक आधा प्रवन्धक और आधा सम्पादक होता है। जहां तक पत्र की सजावट, आदि का सम्बन्ध है, वहां तक प्रवन्ध-सम्पादक सम्पादक होता ही है। और नहीं तो कम-से-कम इसी विचारसे वह एक पत्रकार है। अतएव उसका उल्लेख पत्रकीय कार्यों का उल्लेख करते हुए करना अनुचित नहीं है।

हमारे यहा इस प्रकारके कर्मचारी की अभी तक के हिं व्यवस्था न थी। इसका सबसे प्रधान कारण यह था कि हमारे यहां का पत्र-प्रकाशन व्यवसाय ही दूसरे प्रकारका व्यापार था। यहां इसकी कम्पनियां न खड़ी होती थीं। अधि-कांशमें व्यवसाय की दृष्टिसे पत्र निकाले भी न जाते थे। कुछ लोगोंको शीक था और वे निकालते थे। आगे चलकर पत्र-प्रकाशन, आवश्यकता पड़ने पर होने लगा। किसीको देशके हित की लगन लगी, उसने जनता तक देश की कथा पहुँ चाना आवश्यक सममा और पत्रका इसका सरल और उत्तम उपाय समम्म यह उसका प्रकाशन किया, किसी ने अपनी दलयन्दीके कारण अपने पक्षका प्रवल्ध

करनेके लिए उनकी भावस्थकता सममी और पत्र प्रकाशित हुए। इन नव वातोंने प्रायः एक बात प्रयान गरती थी कि जो नजुन पन प्रतानिन करना था, वही अपने विनार जनता पर प्राप्ट करनेका उन्तुक्त होता था। इनलिए वह स्वय सम्पादक होता था। उत्तर नृति वही पत्र निक्तनेवाला होता था, इसलिए उमीका प्रवन्ध सम्बन्धी देगा-रेरा भी करनी पड़ती थी। फलतः अभी तक एक ही कर्मनारी हिन्दी पत्रोंका सम्पादक और प्रक्रमाह दोना होता था। यह दशा भाज भी अधिकाश पत्रोमें विद्यमान है। हिन्दु उन परिपाटी में अन परिवर्तन हो रहा है। जुट पत्र अव व्यापार की दक्षिने बमाई हे लिए भी प्रकाशित होने व्हों हैं। इस प्रश्ति की उन्नति हो रही है। व्यापारीगण अराबार निकालनेकी योजना तयार वस्ते हैं, उनका सब प्रकन्य करने हैं और सम्पादक तथा अन्य वर्मचारी नीकर रराते हैं। इन प्रकारके सम्पादक-पत्रके मालिक नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें प्रदन्ध-गम्यन्धी कार्मी से कोई सरोकार नहीं होता। वह काम व्यापारी खय करता या अन्य वर्मचारी द्वारा कराता है। इस परिवर्तनके कारण अब यहां भी प्रवन्ध-सम्पादक की आवस्यकता प्रतीत होने लगी है और यत्र-तत्र रनरा प्रवन्ध भी हो गया है। 'माधुरी' ने स्पष्ट रूपसे अपने प्रवन्ध-सम्पाद हुना नाम भी सम्पाद कांके नाम के साथ प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया था। अस्तु।

व्यापार और कमाई की भावनासे पत्र निकालनेके कारण ही इस कर्मचारी की आवस्यकता और उत्पत्ति हुई और भिवप्यमें उसीके कारण इसका प्रभाव भी बहेगा। व्यापारियोंका तो आमदनीसे मतलव। अधिकारामें वे इस बात की बहुत कम परवा करेंगे कि उनका पत्र एक आदर्श पत्र हो। जो उन्न चाहेंगे, वह यह होगा कि चाहे आदर्श पत्र बनकर और चाहें और किसी प्रकारसे जिस प्रकार अधिक आमदनी हो, वह काम करना चाहिये। आमदनी देराना और उसका हिसाब लगाना सम्पादकोंका काम नहीं है। यह काम प्रवन्ध-सम्पादक के हाथमें होगा। इसलिए स्वभावत. सम्पादकों की अपेक्षा प्रवन्ध-सम्पादकोंका

कर कहा ना बुद्धा है कि प्रकार सम्पादक थाथा सापादक और आशा प्रयन्त्रक होता है। उसे दोवों कान देखने परते हैं। इसकिए यह आदापक है कि प्रवन्य सन्मादक प्रवन्धक और सम्पादक दोगों क्ष्मीचारियोंको क्षीत्यो और कार्योका पर्यात ज्ञान रखे। उचितागुचितका निष्ध क्षानेभी वर्ध प्रचीप होता। चाहिये, किसी प्रकारका द्रेष, त्वेष परापात या हुशीव व होता वादिये । किसी बातका केवल इसलिए विरोध न कर बैठना चाहिये कि यह अग्रुवः स्थाति हारा लिखी गई है, जिससे हम घुणा करते हैं या शशुक्र व्यक्तिके जिए विसी गई है निससे हम पृणा करते हैं। उसके गुणावगुणका विचार करके ही किसी केल या समाचार आदिका समर्थन या निरोध करना पाहिये। प्रसन्ध-सम्पादको सित् समय पर आना, समय पर काम देखना शादि उसी प्रकार शाद्यक्ष 🕃 जिल प्रकार सम्पादकों और व्यवस्थापकों के लिए। उसे साधारण कानूनोंका ज्ञात होता भी आवस्यक होता है। प्रेस एक्ट या समाचार-पन्न सम्बन्धी शस्य मातृती को काफी जानकारी तो होनी ही चाहिये। इसके अतिरिक्त विद्यासला, सीम्बर्ध तत्व आदिके जानने की भी आवश्यकता है। इसरी उसी पण भी सजामाशी वड़ी सहायता मिलेगी। उसे जानना चाहिये कि कीन-सा शैकर विश पृथार किस स्थान पर देनेसे अधिक सुन्दर माछम छोगा। कीनता ग्रीटर किता प्राक्षारी और किस प्रकार देनेसे सुन्दर छगेगा आदि। छरो राग्पादमें। की भाति ही जनताके मनोविज्ञानके बोध की भी आवश्यकता होती है। शदि गर्ने विज्ञानम् वोध न होगा, तो यह निर्णय कर रायना उसके किए कांक्रेम होगा कि

वर्तु अमुक लेन गा अनुक प्रधार की गयाबद यहात की हिनके अनुका होगी और अमुक नहीं।

प्रयन्थ सम्पादरारा काम दो विभागोंने विभन्त तिया जा गानता है। एत मनादरीय या अर्वनामाद्देश और एमरा प्रान्य-मन्दनी। रमस्टरीय बाबों से उसरा एन बातमें कोई दगल नहीं होना हि प्रवर्गे प्रशानित होने के लिए कीन-कीन मा 'मेंटर' दिया जार । मन्याहरू जी जीनन मनम्मना है, पर दे देता है। इसे प्रक्रम-गरमाकामे पूजने या राय रेने की जरूरत नहीं पहती। जिन्तु मेंटरके दिये जानेके बाद प्रमना-गन्यादारमा कमा सुर होता है। उन नमय वह देखता है कि जो 'मेंटर' क्षिया गया है, उनमे प्रेयको या पत्र-मकालक नो कोई हानि तो नहीं होती। सन्माद रका दक्षिकेण जनन का हिनाहित देगाना होता है और प्रयन्ध-गम्पादक अपना हितारिन देगता है। टोनोके इपि-हे पी में यह शन्तर होता है। यदि प्रयत्यासमादक तम प्रकारिक निरोक्ष्णमें कोई ऐनी वात पाता है, जिससे उमकी हिन्में पत्रदेन या पत्र-सवालको धहा लगने वी आशक्का होती है, तो वह फौरन सम्पादमसे उसने निकालने की तिफारिश करता है। सम्पादक भी यदि उसे उत्तिन सममना है, तो वर मेंटर निकाल दिया जाता है। अभी यहां पर सम्पादकोंके इतना अंगिकार प्राप्त है कि विना उनकी मर्जी, केाई मेंटर निकाला नहीं जा सकता । किन्तु इम बात की आराद्धा मोलहो आना वनी हुई है कि आगे चलरर ऐसा समय आयेगा, जन सम्पादक की खतन्त्रता और उनके अधिकार कम होंगे और प्रवन्ध-सम्पादक जर जिस मैंटरका चाहे, विना सम्पादक की रायके भी, निकाल याहर करेगा। इस प्रकार की वातें पश्चिममें होने भी लगी हैं। मि॰ लो वारेन ने अपनी पुस्तक "जर्नालिजम" में एक स्थान पर इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यूरोपीय महासमरके अवसर पर कुछ समाचार-पत्रों ने ऐसी दावरें छापनी शुरू कीं जिनसे हानि की आशक्का थी, कम-से-कम जो बिटिश सरकार की नीतिके विस्द थीं। इस पर सरकारी प्रहार शुरू हुआ। दो अखवार विलक्षल कुचल दिये

गये। उन्होंने अपने यहां सरकारी-नीतिके विरुद्ध लेख छापना वन्द कर दिया। किन्तु इतने पर भी, एक सम्पादक ने उसी प्रकारका लेख देने की धृष्टता की प्रवन्थक महोदय की उस पर आँख पड़ी और उन्होंने सम्पादक महोदय की राय लिए विना ही उसे निकाल दिया। इस प्रकार की वातें भारतवर्ष में और हिन्दीमें भी शुरू हो गई हैं। यन-तन्न इसके प्रमाण भी मिलते हैं।

प्रवन्ध-सम्पादक का, जहां यह कर्तव्य है कि वह अपने हिताहितका विचार रखे, वहीं उसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह इस वातका प्रयत्न करे कि उसके पत्रके पाठकोंको अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो। 'मेंटर' के सम्बन्ध की सुविधामें तो उसका हाथ नहीं होता; किन्तु वह छपाई सफाई आदि वातोमें इसका पूरा ख्याल रख सकता है। प्रवन्ध-सम्पादक पत्र की सजावट आदि का अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह देखे कि मेंटरका जो 'टाइप' इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक, साफ और सुन्दर है, या नहीं चित्र आदि अच्छे उठे हैं या नहीं, कागज अच्छा लगा है या नहीं। पत्रका 'फोल्डिइ' वगैरह अच्छा हुआ है या नहीं, इत्यादि-इत्यादि। इन वातोंमें जहा कोई घटाने-बढाने तथा सशोधन-परिवर्तन की आवश्यकता हो, वहा उचित संशोधन करानेका प्रयत्न करे।

दे। वातों की ओर और भी प्रवन्ध-सम्पादकका ध्यान विशेष-रूपसे आकर्षित होना चाहिये। पहिली वात है, पत्रके प्रकाशन की और दूसरी विशापन की। पत्रके प्रकाशनमें उसे इस वातका वहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये कि पत्रके प्रकाशनका जो समय हो, उस समय पर वह अवश्यमेव प्रकाशित हो जाय। इस सम्बन्धमें वहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसके। इतना आवश्यक सममता चाहिये कि इसके लिए चाहे जितना परिश्रम पड़ जाय, किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय। हिन्दीमें यह वडा देाप है कि उसकी पत्र-पत्रिकाएँ (अधिकांशमें मासिक पत्रिकाएँ) ठीक समय पर प्रकाशित नहीं होतों। इससे पाठकाको एक अनावश्यक इन्तजारी और चिन्ता करनी पहती है जिससे उनके हदयमें पत्रके प्रति भाग गुगव हो जाता है। इमलिए ठीक सन्य पर प्रकाशित वरनेका प्रवन्ध ाहरय हरना नाहिये। विज्ञापनहे सम्बन्धें प्रयन्ध-मन्यादररा वाम यह नहीं होगा कि बड़ यह देखे कि हिलाने प्रियासन प्राप्त हुए और कहाने प्राप्त हुए। यह याम व्याम्थापनका होगा। प्रजन्य-सन्यादकके। येवल यह जेगाना नाहिये कि जो जिज्ञान प्राप्त हुए 👸 वे अञ्जील और कानून-निरुद्ध तो नहीं हैं। हिन्दींने अन्त्रील दिज्ञान अपनर निप्तन करते हैं, जिनमे जनता की रुचि विगएनी है और गामृद्धिक रूपमे मनाजका दानि पतुंचती है। इस बात की शिकायत दानी अधिक हो गई है कि यह इंग्डियामें महात्मा गान्यी तकके। इस तिपय में, इसके प्रचारका रोक्नेके लिए क्लम उठानी पड़ी थी। पुआ, नोरी शादि गैरकानूनी मातोका उहीनित करनेवाले तया अस्त्रीठ शादि शनेफ विजापन गैरकानूनी होते हैं और उन पर सुरदमें तर चल जाते हैं। कुछ दिन पहिले पटनासे प्रकाशित होनेवाले 'महाबीर' नामक नाप्ताहिक पत्र पर अरलील विज्ञापनीका प्रकाशित करने के कारण, या सामणे चल चुके हैं, जिनमें उसे सजा भी मिल नुकी हैं। प्रयन्य-सम्पादरका चाहिये कि इस प्रकारके विज्ञापन चन्द्र कर दे। यदापि यह ठीक है कि इससे पत्रों की आमदनीका कुछ धरा लगेगा, फिन्तु पत्रोके पवित्र उद्देशके सामने इस प्रकारके बको की परवा न करनी चाहिये।

विज्ञापनों की एक दिशा और भी है। ऊपर जो कुछ यहा गया है वह दूसरे विज्ञापनों के अपने यहा छापने की वात है। यूसरी वात है अपने विज्ञापनों को दूसरे वहां या अपने आप छपवाना या छापना। जहा प्रवन्ध-सम्पादकका यह देखना चाहिये कि दूसरे के विज्ञापन अपने यहां किस प्रकार छप रहे हैं, वहां उसे यह भी देखना चाहिये कि अपने पत्रके विज्ञापनका क्या प्रवन्ध है। अपने पत्रके विज्ञापनका दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेका जो प्रवन्ध हो वह तो हो ही अपने आप अपना विज्ञापन करने की परिपाटी भी डालनी चाहिये। पाधात्य देशोंमें और भारतके भी अज़रेजी पत्रोंमें यह नियम है कि अपनी खास खबरोंका

स्चना मात्रके लिए वडे-वड़े पोस्टरों पर छापकर यत्र-तत्र चिपका देते हैं। उन पोस्टरोमें प्रायः इस प्रकारका मजमून होता है:—'देश-वन्धुदासका देहान्त हो गया' 'खज्ञपुरमे गोली चल गई,' 'सीमा प्रान्तके हिन्दू निकाले जा रहे हैं' आदि। पोस्टरोंमें छपवानेके अलावा इसी प्रकार की बाते 'हाकरों' को भी बता दी जाती हैं, जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिन्दी-पत्रोंके प्रबन्ध-सम्पादकोको इस प्रथाका भी अनुसरण करना चाहिये।

सबसे अविक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि प्रवन्ध-सम्पादकको अपने पत्र की एक सुसंगठित छोटी-सी सस्था बनानेका प्रयत्न करना चाहिये; जिसमे उसके कर्मचारी तन-मन-धनसे सस्था की भाति उसकी रक्षा और सेवामे जुटे हुए हों। इसमे ऐसा प्रवन्ध हो कि कर्मचारी-मण्डल की सुविधाके लिए सस्थाके अपने वकील, अपने डाक्टर, अपने डाकघर, अपने तारघर और अपने ही मनोरज्ञन और खेल-कृदके सामान आदि हो। ये बातें वड़ी दूर की हैं। अभी पाश्चास्य देशो तक में, जहा सम्पादन-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, इन बातों की व्यवस्था नहीं हुई, हा, वे उसकी ओर अप्रसर अवस्थ हो रहे हैं; किन्तु फिर भी, हमारा उद्देश्य ऊंचा होना चाहिये। हमें अपने दिमागमे इन स्कीमों को रखना चाहिये और इसकी ओर अप्रसर होने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। क्या आश्चर्य है कि हमारा प्रयत्न पाश्चात्य देशोंसे पहिले सफल हो जाय। तथास्तु।

## समाचारपत्र-पठन

### කල්ප ක්රීමෙ

भव कूप-मण्डूकता और ससारको उपेक्षा-भावसे देरानेके दाईनिक विचारों

का जमाना गया। वर्तमान समय एमसे तकाजा करता है कि हम ससारसे सम्बन्ध रखनेवाली वातं अधिक-से-अधिक परिमाणमें जानें। एक जमाना धा, जब हम दूसरे देशों से, वहा की राजनीतिक, साहित्यिक, सभ्यता सम्बन्धी आदि किसी परिस्थितिसे सम्बन्ध न रखते थे। हमारा देश प्राकृतिक सीमा-बन्धनसे इस प्रकार अलग कर दिया गया है कि जब तक विशेष साधन जुटाए न जाय, तब तक हम किसीसे, किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित ही नहीं कर सकते। पूर्वकाल

में हमारे पास केंसे साधन न थे कि हम ससारके अन्य देशोंके सम्पर्कमे आते,

न संसारके दूसरे देशोंके पास ही ऐसे कोई विशेष साधन थे कि वे हमसे मिलने को के।शिश करते। इसलिए हम दूसरे देशों के सम्पर्कमें आते ही न थे। संभव है, इसीलिए हममें संसारके प्रति एक प्रकार की उपेक्षा की भावना रही हो, किन्तु अब वह बात नहीं रही। दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे, हम ससारके तमाम देशोंके सम्पर्कमें आ गये हैं और दिन-दिन यह सम्पर्क वढता ही जा रहा है। अब अवस्था यह हो गई है कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि इस सम्पर्क की उपेक्षा कर सकें। यदि हम उनसे न मिलें, तो वे हमसे मिलेंगे। उन्हें रोकनेका न हमें केाई अधिकार है, न साधन। ऐसी अवस्थामें, यह मेल-मिलाप बन्द नहीं हो सकता। अव, जब कि यह मेल-मिलाप निश्रय ही है, तब इस वात की आवश्यकता आ पड़ी है कि हम योग्यता-पूर्वक इस सम्पर्कका निर्वाह करें। यदि सावधानी और सतर्कतामें जरा भी चूके, तो हम चाहे कुछ भी न करें; किन्तु दूसरे हमें मटियामेट कर देंगे। इसलिए आवस्यकता है कि हम इस योग्यता को अधिकाधिक प्रयत्न करके प्राप्त करें। इसके लिए हमें दूसरे देशोंमें होने-वाली घटनाओं और वहा की सरकारों की मनोवृत्तियोंका पता रखना आवस्यक है। इसका सबसे अच्छा साधन समाचार-पत्र-पठन है। इसलिए समाचार पढना इस समयके लिए नितान्त आवश्यक हो गया है।

समाचार-पत्र-पठन की आवश्यकता केवल विदेशों के सम्बन्ध की बात जानने के ही लिए नहीं है, उसकी आवश्यकता अपने देश की बातों के लिए भी उतनी ही, प्रत्युत उससे कहीं अधिक, होती है। हमारे लिए यह जानना भी कम आवश्यक नहीं होता कि हमारे देशमें कहा क्या हो रहा है और कौन नेता या कौन समाज-सेवक, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कामोंका देशमें क्या प्रभाव पढ़ रहा है या पढ़ेगा, उनमें कहां-कहां त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों का किस प्रकार परिशोधन किया जा सकता है, सरकार वया कर रही है, कौनसे नये कानून वन रहे हैं, उनका देश की दशा पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, देश की आर्थिक और साहित्यिक अवस्था कैसी है, कौन-कौन-सी पुस्तकें और कैसी निकलीं

हैं, तिस विषय पर ति बहें आदमी के दार दिसार है, 'सर्मिक ''प्रत्यामें सार परितंत हो रहा है, पार टेंग्स मार्डिंग, नाइ र—धिंग्डों- 'िनमा अदि जिन ना प्रचार पर रहा है, पार पर पर रहा दि हमारी हम तिमें उनता बहांतर हाथ है, दीनना नाइक या यीन भी पि में तमारे दिए ''मार्डिंग हमारे हैं। दी रनी सुरी, दादि । ना तमान बातों हि ए हमें भी वा स्थार में हमारी ने पार हमारे हमारे

किन्तु मनाचार-प्रतेशि परना भी एक पान किरमका परना होता है। उपन्यामा और पाट-पुन्नको को भाति मनाचार-पत्र नहीं पर जाते। नान दिव समाचारों और भाति-भाविक विचारोंने भरे हुए रामाचार-पत्रमें अपने महत्व की बात छाड़ रेनेके लिए समाचार-पत्रके परनेवादीने योग्यता होनी चाहिये। यह योग्यता प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करने की आवश्यक्त पहनी हो। इतीलिए अमेरिका आदि पात्रात्य बेनोंने पत्रकार-क्रक किरार्थिनेने, जहां अन्य सब बातों की जिला दी जाती है, वहां समाचार-पत्र-पठन सन्दर्भी शिक्षा भी विजेष प्रकारसे दी जाती है। ममाचार-पत्र मानव-जीवन और मानव-समाज के। जनत करने और एक निश्चित मानं दिसानेवाछे होते हैं। किन्तु ये बाते उत्ती समय हो सकती है, जब हम उचित रीतिसे समाचार-पत्र पटे। पत्र-सम्पादक जनता की सहूल्यितके स्थालसे समाचारोंके। उनके महत्वके अनुसार पहिले ही सजा कर रखते हैं, ताकि जनता प्रमानुसार उन्हें पट्टे और लाभ उठाये। फिर यह जनताका काम होता है कि उस व्यवस्थित सम्पादकीय कार्यका जिनत उपयोग करे। जहां सम्पादकका यह काम है कि वह समाचारोंके।

च्यवस्था-पूर्वक रखे, वहां जनता का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यवस्था की उचित दाद दे।

समाचार-पत्र-पठनके इतिहासमें जनता की मनोवृत्तिके उत्थान-पतनका बडा सुन्दर हक्य देखनेका मिलता है। समाचार-पत्रोंमें समाचार और विचार दे। भिन्न-भिन्न वार्ते स्पष्ट रूपसे रहती हैं। विन्तु समाचार-पत्रोंके इतिहासका देखनेसे पता चलता है कि प्रारम्भमे उनमे विचारोका स्थान नहीं मिलता था। इसलिए पढनेवाली जनता भी प्रारम्भमें समाचार ही पढती थी। धीरे-धीरे पत्रोंमें सम्पादकीय विचार प्रकाशित होना भी शुरू हुआ। सम्पादकीय विचार प्रकाशित करनेका ढङ्ग बडा आकर्षक रखा गया। उनके प्रकाशित होने पर, चाहे उनके आकर्षक वनानेके दहसे और चाहे विचार जानने की उत्सुकताके कारण, लोग उन्हें पहने लगे। इस प्रवृत्ति ने उन्नति की। अब लोगोंमें सम्पादकीय विचार जानने की उत्सकता और भी बढ़ने लगी। जब समाचार-पत्रके सम्पादका ओर सञ्चालकों ने यह देखा, तब वे समाचार-पत्रोंका अपने विशेष मतका प्रचार करनेका साधन बनाने लगे। इससे समाचार-पत्रोंमें सम्पादकीय विचार प्रकट करने की प्रथा वढी। और इस प्रथा ने रूढि डाल दी कि समाचार-पत्रोमें विचार प्रकट ही किये जाय। तदनुसार प्रत्येक समाचार-पत्रमें समाचारके साथ-साथ विचार भी अनिवार्यतः रहने लगे। यह रुढ़ि अव तक चली आ रही है। किन्तु अब फिर यह प्रथा पलट रही है। अब मानव-स्वभावमें एक विशेष परिवर्तन हुआ है। मानव-जीवनके प्रत्येक अज्ञमे खतन्त्रता और खावलम्बन की भावना जाग्रत हो उठी है। इस जागृति ने यह भाव भी पैदा कर दिया है कि हम अपने स्वतन्त्र विचार क्यों न रखें ? क्या जरूरत है कि हम किसी दूसरे के-चाहे वे किसी सम्पादक के हों, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के-विचारका पढ़कर किसी विपय पर अपना मत निश्चित करें? बिना उनके पढ ही क्यों न सोचें विचारें और अपना मार्ग निश्चित करें ? इस प्रकारका भाव उटते ही वे सम्पादकीय विचार पढने की ओर कम ध्यान देने लगे। विचार पढ़ने की ओर से प्यान हटा लेने ना एक कारण यह भी है कि लोगोंने यह निनार पैटा हुआ कि जब हम नमाचार जानकर अपने विचारके अनुनार नाई प्रमाल निज्ञिन कर ही सनते हैं, तब सम्पादरीय विचारोंका पहने अपना ममय क्यों नह नहें । इसके अतिरिक्त सम्पादरीय लेगों हारा मन्नाई, औनिय, न्यानिह दा विचार छोड़नर, गलत या मही अपने विशेष मनके ममर्थन की पत्रकीय प्रमृति ने भी नम्यादकीय लेगोंके प्रति हम उपेदा भावते। पेटा नमने महायना दी। इन तमाम बातोंका परिणाम यह हुआ कि एक बार कि अन्ताहा प्यान सम्पादकीय विचार छोड़कर ममाचारों की ओर निजा। अब कह प्रमृत्त इतनी अबिक फैल गई है कि अब हिमी मन्यादकीय थाने तेम पद्माने होते हैं, तब वे पत्रके अपर बड़े-बड़े टाएपमें लिया देते हैं कि अबना सम्पादकीय रेपा पढ़े पत्र नीचे न रितयेगा।" यह दशा अमेरिका आदि पाट्याय देशों में है। यहा अभी यह इन हम्में सामने नहीं आई: दिन्तु प्रारम्भ यहा भी हो चला है और लोग सम्पादकीय विचार जानने की अपेक्ष समाचार पड़नेका ही अधिक आवश्यक और अधिक उचित समक्तने हमें हैं।

जनता की यह प्रश्नित कहा तक अनुमोदनीय है, इस विषय पर विचार करना अनुचित न होगा। यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्तिका अपने स्वतन्त्र निचार रसनेका हक है। और, प्रत्येक व्यक्ति समाचारोंका पटकर अपने विचार निधित कर सकता है; किन्तु सम्पादकीय विचार पढ टेनेके वाद भी किसी की एम स्वतन्त्रता पर केाई आघात नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि यह तो ठीक है, किन्तु इससे समय तो व्यर्थ नष्ट होगा। किन्तु जहा इसमें कुछ समय खर्च होगा, वहा यह लाभ भी हैं कि जनताका अपना निश्चय करनेमें सहायता भी प्राप्त होगी। जिन लोगों ने जमाना देखा है और जिन्हें जिस विपय पर अपने विचार निश्चय करने हैं, उस विपयका काफी ज्ञान है। उनके लिए चाहे उतने अशमें सम्पादकीय विचार पढ़ने की आवश्यकता न भी मानी जाय, किन्तु जन-साधारणके लिए, सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना वहुत आवश्यक है। सम्पादक

उनके सामने अपने विचार तर्फ और युक्ति-पूर्वक रखता है। उसके विचारोंमें अपेक्षा-कृत अधिक अनुभव और हान की इस्ति। होती है। इसलिए उसके विचार अधिक प्रौढ और अधिक योग्ये होते हैं। जन-साधारण अपने अनुभव और ज्ञान की कमीके कारण उतना सर्वतोमुखी निर्णय करनेमे असफल हो सकता है। इसलिए सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना आवस्यक है। एक बात और, और वह यह कि भिन्न-भिन्न सम्पादक भिन्न-भिन्न रूपमें अपने विचार जनताके सामने पैश करते हैं। केाई आन्दोलन-विशेषका समर्थन करता है, कोई विरोध। दोनों ओर की वातें जनताके सामने आती हैं। यदि जनता इन वातों की उपेक्षा करके टाल दे, तो वह दोनों ओर की इतनी अधिक वातें जान सकनेमें शायद ही समर्थ होगी और विना दोनों ओर की विस्तृत बातें जाने हुए ही केाई निर्णय—अव्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि जनता उन विचारोका पढेगी, तो दोनों ओर की वातें सोच कर वह अपना विचार अपने आप निश्चयकर सकेगी। विभिन्न विचारोंके सामने आनेसे एक लाभ और होता है। वह यह कि जनताका तर्क-वितर्क करनेका अधिक अव-सर मिलता है और इस ऊहापोहमें उसकी तर्क-शक्ति उन्नत होती है। यदि वह समाचार-पत्रके सम्पादकीय विचार न पढे, तो इस शक्तिके विकासका भी उतना अवसर न मिल सकेगा। इस प्रकार जहां तक मालूम होता है, सम्पाद-कीय विचारोंका पढना आवस्यक है।

समाचार-पत्रके मुख्यतया तीन अङ्ग होते हैं—समाचार, विचार और विज्ञापन। जिस रूपसे इनका यहा पर उल्लेख किया गया है, उसी कमसे वे एक दूसरे की अपेक्षा अविक महत्वपूर्ण भी होते हैं। समाचार-पत्रके पढ़नेमें इस महत्ताका ध्यानसे न हटाना चाहिये। समाचार, समाचार-पत्रका सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रधान अङ्ग है। इस अङ्गके पढ़ने की कुशलता भी सबसे अधिक कठिन है। कौन-सा समाचार हमारे लिए कितना अविक लाभ-दायक होगा, कौन हमारे कामका है और कौन नहीं, किस समाचारके पढ़नेमें समय और

राकिका सहुषयोग और नियंके पर्छति हुरायोग होता, आहि-आहि ब ने नमाचार-पत्रके पाठको जाननी न्याहिये। भिना-निक्क निर्फोके कार्या व समानारोगेने अपने मतलव और अपने रामके रमानार पर पत्रका ही पाठक र सर्व-श्रेष्ट गुण है। जनमें इतनी माहिया बाँगाता भी होनी न्या ने, जिनमें बह समाचारों को भाषा संस्कृता-पूर्ण पर और समक गरे।

ममाचार परने गाँठके एक बात और भी जाननी दाकी होती है। एउना सम्बन्धी—आन छनने, बार आने, रेठके छा जाने, बान, पमाद हो जाने जारि के समाचारोंने तो के हि नाम बात नहीं होती, पमन्तु सभा-मितियों सम्बन्धी नमाचार परनेने उस बात की आपण्यकता होती है हि पाठक सभा-मितियों के नाआरण नियमोंको जाने। सभापति, मन्त्री, आदि केला हैं, इनके क्या अविकार होते हैं, विषय-नि गिरणी और सम्बन्धिक अविवेशन बता हैं, इनके क्या किमकों कहते हैं, समें। धन क्या है, प्रत्याप या मसोत्रन हा साप के देना क्या हैं, कार्यवाही स्थित वरनेके प्रस्तावता यस मसोत्रन हा साप के देना क्या हैं, कार्यवाही स्थित वरनेके प्रस्तावता क्या अथ होता है, आदि अनेक बाते पाठकके। जान छेना चाहिये। बिना उनके जाने हुए, बर्ड किमी मभा-मोसारडी कौसिल काम्रेम आदि की कार्यवाहीको उचित रीतिसे नहीं पर सकेगा और न उससे समुचित लाग उठा सकेगा। समाचारोंने सभा समितियोंक समाचार वहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए उनके परने और समम्हने की योग्यता प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है।

विचारोंको पढ़नेके लिए पाठकोंने कि जित् अधिकमात्रामें साहित्यिक ज्ञान की आवस्यकता होती है। गहन और गूर-विप्रो पर विचार प्रकट करते हुए भाषाके जटिल हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए यदि पाठकों काफी साहित्यिक ज्ञान न हुआ, तो यह आशक्ता हो सकती है कि वह सम्पादकीय स्तम्भोंने प्रकट किये गये विचारोंसे आवस्यक लाभ न उठा सके। विचारोंके पाठकों साहित्यिक ज्ञानके अतिरिक्त सावधानी भी अन्य अतोंके पाठकों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। उसकी दृष्टि अविक पैनी होनी चाहिये; ताकि

वह देख सके कि सम्पादकीय विचार लिखनेमें सचाई ईमानदारीसे काम लिया गया है या सम्पादक ने किसी खार्थ की वेदी पर अपने खतन्त्र-विचारों की बलि चढा दी है। विचार पढनेवालेका अभिधा की अपेक्षा व्यञ्जना शक्तिसे अधिक काम लेना चाहिये। उसमें तर्क-शक्ति भी पर्याप्त मात्रामे होनी चाहिये, ताकि वह इस वातका निर्णय कर सके कि सम्पादकीय विचार कहा तक समर्थनीय है।

विज्ञापनों के पढ़ने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नही है। विज्ञापन तो लिखे ही ऐसी भाषामें और ऐसे ढक्क जाते हैं कि अत्यन्त अत्य योग्यतावाले व्यक्ति भी उनको समभ और पढ़ सकें। हा, एक गुण जरूर होना चाहिये। वह यह कि वे हर एक की वातों में एकाएक विश्वास न कर बैठते हो। विज्ञापक लोग अपनी-अपनी वस्तुओं की अनावश्यक और भूठी तारीफ प्रकाशित करवाते हैं। यदि पाठकमें उक्त-शक्ति न हुई, तो वह विचारा इन भूठी वातों का मुक्तमें शिकार होकर अपनी हानि कर बैठता है। इसके सिवा विज्ञापन पढ़ने के लिए किसी विशेष-गुण की आवश्यकता नहीं होती।

उपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रका पढना उपन्यासों और पाठ्य-पुस्तकों के पढ़नेसे मिन्न और किठन होता है, पुस्तकों में जिस विषयका वर्णन ग्रुरू हुआ, वह जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक बराबर चला जाता है। किन्तु समाचार-पत्रों में इस नियमका पालन नहीं हो पाता। समाचार-पत्र की बनावट-सजावट और स्थान परिमितता आदिके कारण, उसमें इस नियमका पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए होता यह है कि विषय प्रारम्भ करके जहा तक सुविधा हुई, वहा तक ले जाया जाता है और जहासे असुविधा ग्रुरू हुई, वहासे रोक कर दूसरे सुविधा-जनक स्थान पर उठाकर लेजाया जाता है। यदि पाठक इस बातको न जानते हुए कि ऐसा नियम है, तो यह डर होता है कि वे अधूरा विषय ही छोड़ दे। सुविधाके लिए यह नियम है कि ऐसे अवसरों पर जहासे लेख उठाया जाता है और जहा लेजाया जाता है—दोनों स्थानो पर इस बातका उल्लेख कर दिया जाता है। किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता। प्रायः जब लेख त्रकार-कला ]

यह दुत और दुर्गाग्य दी बात है कि हमारे यहा मगाचार-पत्र पहने की एति बहुत कम है। जब पाञ्चारा देशों के होटे-से-छोटे महतरसे ऐकर बड़े-स-बढ़े लक्षावीश तक मगाचार-पत्र पटते हैं, जो नहीं पढ़ मकते, वे दूसरों में ख़ते हैं और जो ख़य मुननेके लिए उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें पत्र पड़ने- छं सुनते हैं, तब हमारे यहा अनेक पदे लिखे अच्छे-अच्छे विद्वान तक माचार-पत्र पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, छोटे और अलक व्यक्तियों की तो जत ही क्या! इनके कई कारण हैं। पहिले तो हममें अभी शिक्षा ही नहीं। समें से बहुत कम लोग इतनी योग्यता रखते हैं, जो समाचार-पढ़ और समक कें। दूसरे यदि कुछ ऐती योग्यतावाले व्यक्ति हैं को समाचार-पढ़ और समक कें। दूसरे यदि कुछ ऐती योग्यतावाले व्यक्ति हैं कि रातो-दिन पशुओं की ति जुटे रहते हैं, तब कही पेट भर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है के इस कठिन परिश्रमके बाद उनमें इतनी शक्ति ही शेप नहीं रहती और न

से एक खास कारण है। जब पेट भरनेको हमारे पास पैसे नहीं होते, तब समाचार-पत्र कौन रारीदे और कौन पढे। ईश्वर ने जिन्हें कुछ सामर्थ्य दिया है, जो पैसे खर्च कर समाचार-पत्र मँगा सकते हैं, उनमें अधिकाशमें शिक्षा नहीं और जिनमें शिक्षा और धन दोनों हैं वे, यदि व्यापारी हुए, तो कहते हैं कि रामाचार-पत्र पढनेमें जो समय व्यय होता है, उससे व्यापारमें हानि होती है और यदि व्यापारी न हुए, तो उनमें यह धारणा होती है कि समाचार-पत्र पढनेमें जितना समय लगेगा, उतनेमे यदि अन्य पुस्तक आदि पढ लेंगे, तो अधिक लाभ होगा। इस प्रकार की धारणाओं के कारण देश की अधिकाश जनता संसाचार-षत्रके आवस्यक लाभसे विचित रहती है। पर ये दलीलें विलकुल लचर हैं। अखवार न पढ़नेका असली कारण लोगोंका उसके महत्वको, उसके पढनेसे होनेवाले लामको न समफना है। और सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि लोगोंमें आमतौर पर उसके महत्वको समभाने की जिज्ञासा भी जायत नहीं हो रहो। अधिकाश हिन्दी-पत्रोंके न चलनेका एक सुख्य, कारण यह भी है। ईश्वर शीघ्र वह दिन लाये, जब इन भ्रामक धारणाओका अन्त हो और लोग समाचार-पत्र पढने की महत्ताको स्वीकार करते हुए उनसे अधिकाधिक लाभ उठायें और उन्हे फलने-फूलनेका सुअवसर दें।

# गत्यवरोधके कारण

threatent.

किसी गुलाम देशमें उजितके माधनींका जिस प्रकार गला पाँटा जाता है, उसी प्रकारका व्यवहार भारतवर्षके साथ भी हो रहा है। यह भी एक गुलाम देश है। और गुलामीका पाप मेघमाला की भाँति उन्नतिके आतपको सदा ढॅके रहता है। विदेशी शासक स्वभावत यह चाहते हैं कि शासित जाति सदा कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चूसनेका अवसर कभी हाथसे न छूट जाय। इसके लिए सबसे प्रधान उपाय शासित देश की सस्कृति और शिक्षाको उचल देना है। इसीलिए ज्योही कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, त्यांही वह उसकी शिक्षा और उसकी सस्कृतिको बदल देनेका प्रयत्न करने लगता

है। इन टोनों बातों को-शिक्षा और सस्कृति को-उन्नत करनेके जितने उपाय होते हैं, विदेशी शासनका प्रहार पहले उन्हीं पर होता है। समाचार-पत्र शिक्षा-सस्थाएँ आदि इनकी उन्नतिके प्रधान साधन हैं; इसलिए, विदेशी शासकों का भ्यान पहले इन्हीं संस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचार-पत्रोंके गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है। पण्डित माखनलालजीके शन्दोंमे "भारतके समाचार-पत्रोंका उत्थान तथा विकास विदेशी सरकारके कानूनके अस्त्रों द्वारा बार-बार रेता गया है।" रेतने की यह कर किया आज तक जारी है। ज्यों-ज्यो पत्रोके स्वरमें उन्नति देखी जाती है, त्यों-त्यों उनको दवानेके नये-नये उपाय सोच निकाले जाते हैं। समाचार-पत्रोंका स्वर तनिक छँचा होते ही भाउ प्रेस ऐक्टका अनुसन्धान किया गया। यह भयानक देख न जाने कितने नवजात और उन्नति-शील समाचार-पत्र निगल गया। जरा-जरा-सी बातमें ज़मानतों की तलबी, उनकी जन्ती, स्वय प्रेस तक की जन्ती आदिसे अनेक समाचार-पत्र, विशेष कर, वे जिनके पास धन की या धनके साधनों की कमी थी-अकालमें ही काल-कवलित हो गये। अनेक संसाचार-पत्र इस राक्षसके भयसे निकले ही नही। जो पत्र निकलते रहे और प्रहार पर प्रहार तथा आपदाओं पर आपदाएँ भोलते हुए भी चलते रहे, वे अपनी गतिमे आवस्यक और अपैक्षित उन्नति न कर सके। बीचमें जनताके आन्दोलनके कारण प्रेस ऐक्ट की वह भयद्वाता कुछ दूर हो गई थी, परन्तु फिर नये-नये आर्डिनेन्सो और कानूनोसे वह उतनीही-- उतनीही क्यों उससे कहीं अधिक भयावह हो गई। समाचार-पत्र सम्बन्धी इस प्रकारके विशेष कानूनोंके अतिरिक्त ताजीरात हिन्द, जान्ता फौजदारी आदिमे अनेक ऐसी धाराएँ मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुँह और कलम पर सदा ताला पड़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है कहीं १२४ अ का प्रदर्शन होता है, कही १५३ अ का प्रयोग किया जाता है, कहीं क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है और कहीं पुलिस ऐक्ट की लाल-लाल आंखें घूमतीं दिखलाई पडती हैं। शासकों की क्रूर-वृत्ति

इतने पर भी मनोर्ष गरी परसी। इर बाजारोजे होते हुए भी या प्राप्त वना ही राजा है हि लिएने और बोटने भी आजादी ट्रीननेके लिए नीस्तरे कानृत मोचे और गरे याय। इसे उरे इसे भर्न नायाहि राम पर एक पार्न और बनाया गया है। पिछारमेपटी (सर्व-अनित शीति राग) रान्ता निर्माण भी तुरुम । अब बजारेये यह । जाताह गरा गरी प्रत्याम विम् मदा निर पर गरा गला हो, वर्षा पत्री भी इन्ति हो, तो पत्री में १ हमें बात-वादनें फुर-फुर कर कड़म राजा पत्या है। एक भेर राष्ट्र की उन्हींते अर्थ रम अपने पत्रों हो अधिर-मे-अधिक उपयोगी बनाने हैं हिए उद्यवसा नमने हैं और दूररी और यह देगना पर्वा है हि रही बानूनके फौलकी पञ्जेमें न आ जाय। इत नींचा-तानी हे कारण तमारे ममानार-पत्रो हा मार्ग बहुत महीर्ष और पटतापीर्ण हो गया है। पण्डित मारानलल्की ने समाचार-पत्रोके गलवरोधके कारणों की ओर इलाम करते हुए, सम्पादक मन्नेलनके सभापति की हैतियत से, रहा था-'हमारे मगाचार-पत्रोही तीन वार्ते ध्वानमें रजनी पदती हैं-एक तो यह कि कहीं जानून न धर दवाये, दूसरे यह कि राष्ट्र की उन्नति केंमे हो, और तीसरे यट कि ब्यावनायिक दक्षि समाचार-पत्र रेंसे जारी स्क्टो जाव।" हमारे समानार-पत्रों हो इस प्रकार एक साथ तीन-तीन वातों की ओर ध्यान रराना पज़्ता है। इसका परिणान यह होता है कि वे अपने निश्चित उद्देश की ओर निर्द्धन्द और निर्दिचन्त होक्र बढ़ ही नहीं पाते। और इसीलिए अपेक्षित उन्नतिमे व्याघात होता है। ये दोप और अवरोधक कारण विदेशी शासनके पापके कड्ये फल हैं।

शासकगण हमें अन्य प्रकार की अमुिवधाओं में भी दालते हैं। पोस्ट आफिर्स, तार, रेलवे आदिंग भी हमारे लिये इतने करे नियम और इतने अधिक महसूल रक्खे गये हैं कि उनको पूरा करनेमें हमें बहुत बड़ो क्षित उठानी पड़ती ह। ये महसूल दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इन बातों के अलावा सरकार की ओरसे हमें सरकारी रिपोर्टे, कानूनी मसिवदे तथा अन्य सरकारी

कागजात भी प्राप्त नहीं होते। इससे सरकारी हलचलोंके सामयिक सम्पर्कमें रहने हमें बहुत अङ्चनका सामना करना पड़ता है। अधिकांशमे हमें उन हलचलोंका पता बहुत दिन बाद ही मिलता है; फिर शक्तिसे अधिक व्यय-भार उठा कर कागजात प्राप्त करने की चेष्टामें असीम कष्ट उठाना पड़ता है।

यह तो हुई शासकोंके कारण समाचार-पत्रोंके गत्यवरोभकी वात। अव समाचार-पत्रोके सञ्चालको, सम्पादकों और पाठकोके कारण पैदा होनेवाले अवरोध की वात सुनिए। श्री श्रीप्रकाराजी ने 'साहित्य-समालोचक' के एक विशेषांकमे लिखा था--"हमारे यहा योग्य व्यक्ति पहिले सरकारी नौकर होना चाहते हैं। इसे न पाकर वे वकील होने की चेष्टा करते हैं। जब इसमें असफल हुए और व्यापार-व्यवसायके लिए अपनेको अनुपयुक्त समम्ता, तव वे शिक्षक वन जाते हैं। ..जव किसी विद्यालय आदिमें बडी तनख्वाह पर शिक्षक न हो सके तो. किसी पत्रके सम्पादन, लेखक आदि विभागोमें जानेका यत्न करते हैं।... पत्रों की जो दुईशा अपने देशमे हैं उसका काग्ण यह है कि हम छेखक लोग ही अपने कामसे प्रसन्न नहीं हैं। हमने अपने पेशेको खुद ही विगाड़ खखा है।" यह वात के खिकों और सम्पादकों के सम्बन्धमें न कही जाकर यदि राञ्चालकोंके लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। सञ्चालकगण (जहां सम्पादक खय सम्बादक होता है, वहां की वात नहीं ) इस कामके। अधम समम्तते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इसमें व्यापार की दृष्टिसे थामदनी कम है—कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए सचालक—खास कर ऐसे सचालक जो देग-सेवा, साहित्य-सेवा, समाज-सेवा, धर्म-सेवा आदि सात्विक भावनाओसे प्रेरित होकर समाचार-पत्रोंका सन्नालन नहीं करते, वरन् धनोपार्जन की दृष्टिसे करते हैं—इस पैशेका अधिक आदर की दिश्सि नहीं देखते। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस कामका पूरे उत्साहसे नहीं, कुछ दबे हुए मनसे, करते हैं, और यह उत्साह-हीनता पत्रो-ज्ञतिके सार्गमे वाधक होती है। एक वात और भी होती है। वह यह कि

उन्हें ज्य कामने अधिक आगड़नी की अप्ता तो होती ही रही, इमिल् वे इसमें अधिक धन रुगाने की भी उन्छा नहीं काने। राम्ने-से-मन्ते कहा, रामी-मे-राखी स्वाही, सस्ते-ने-सस्ते अन्य मामान हु ॥ राने-ने-मस्ते ही वर्मनारी स्मान भी केशिश वरते हैं। एर्मनारियों भी नियुन्तिके आगर पर वे इस बानकः विचार नहीं करते कि असुक मसुष्य योग्य 🖏 धरन उनका प्यान यह लोगा है कि अमुक मनुष्य गत्ता मिल मा है, इपलिए इमे मा देना नाहिये। राण हो साथ वे वर्मनारियों की कक्षी पर भी बहुत ध्वान समने हैं। उनक भ्यान सद्दा यह गहता है हि दो बार्डानयोश दान एक ही आदमोने लिया जाय । सम्पादकीय विभागने तो उत्तरा या रहिन्हें में और भी अधिक प्रया होता है। उन भिगमके लिए वे एक ही यमंगतीको पर्यात समनने हैं। वेचारे मन्यादको ही मन्यादको छेका भिर्मेट्र, मन्यादशमा आलोचाः प्रकरी उरके सब काम करने पहले हैं। इन तमाम पातोंका मगाचार-पत्री की उगति पर गहरा प्रभाग परना है। हिन्तु मन्तोष की बात है कि हालत सुधर रही है और व्यापारिक इंटिंगे भी समानार-पत्रोक महत्व घीरे-धीरे बढ़ रहा है।

सम्पादक और लेटाकगण अपने काम को गिरा हुआ नहीं समक्ते। गह ठीक है कि इससे उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी अन्य प्यापार-व्यवसायसे हो सकती है, किन्तु इससे सम्पादक या लेटाक कामको ही बुरा मानते हों, गा 'अधम' कहते हों, सो बात नहीं। बात इनके बिलयुक्त प्रतिवृत्त हैं। वे लोग इस कार्यकों उत्टा अधिक सम्मान और आदर की चीज समक्ते हैं। अविकाश में तो यह कार्य इतना आकर्षक हो गया है कि लोग विद्यालयोंके बाहर निकलते ही और कभी-कभी विद्यालयोंके अन्दरसे ही-विद्यार्थी अवस्थामें ही यदि जिराने का थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेसक बनने की चेप्टा करने लगते हैं। उसका सम्पादक या लेखक बननेका भाव यहा तक जोर मारता है 'कि जल्दी-से-जल्दी उस पद पर पहु च जानेके लोगमें वे इस बात की भी परवा



भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र



नहीं करते कि उनमें उन पदों की प्राप्तिके लिए उपगुक्त योग्यता है भी या नहीं। अपनी अर्घ-शिदात और अनुभव-ग्रन्य अवस्थामें विधालयसे निकलते ही वे सम्पादकके गुरुतर पद पर आसीन होनेके लिए छटपटाने लगते हैं। इस प्रकार की भावना वहुत वढ रही है। इसीलिये म॰ गांधी को, इस बढ़ती हुई भावना को किञ्चित् सयत करनेके लिये, 'नवजीवन' में कुछ पित्तयो लिखनेकी आवस्यकता प्रतीत हुई थी। वात यह है कि लोग सम्पादकीय कार्यके सम्मानसे आकर्षित हो जाते हैं, किन्तु उसकी जिम्मेदारीका उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे विद्यालयसे निकलते ही, साहित्यमे किञ्चित् अच्छा ज्ञान हुआ, तो अपनेको सम्पादकीय कार्यके सर्वधा योग्य समक्त छेते हैं। सम्पादन-कला सम्बन्धी ज्ञानकी उनमें बड़ी न्यूनता रहती है और तत्सम्बन्धी अनुभवका तो नितान्त अभाव। हमारे यहा दुर्भाग्यसे सम्पादनकला-सम्वन्धी शिक्षाका कोई साधन भी नहीं है। इसिलये विद्यालयोंमें इस विपयमें इनकी शिक्षा होती ही नहीं और वाहर निकल कर भी हमारे उत्साही और महत्वाकाक्षी विदार्थीगण इस कळाका ज्ञान प्राप्त करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पद पर आसीन हो जाना चाहते हैं; इसलिये समाचार-पत्रो की उन्नतिमें आघात होता है। सम्पादकके जैसे गुरुतर और उत्तरदायित्व-पूर्ण पद पर आसीन होनेके लिये तत्सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा और अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिवार्यतः आवस्यक होता है। इसके लिये पहलेसे ही सम्पादक वनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र कार्यालयका रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणीका कर्मचारो वनकर अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊँचे पदको त्रहण करने की कोशिश करनी चाहिये।

सम्पादकोके सम्पादनकला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पादकीय कर्तव्य और तत्सम्बन्धी अनुभवसे ग्रन्य होनेके ही कारण समाचार-पत्र आदर्श समाचार-पत्र नहीं बन पाते व अधिकांशमे समाचार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारोंसे ही भरे होते हैं, जो नौकरशाहीके हाथकी कठपुतली होती हैं। ये समितियों अधिकांशमे लड़ाई-मगड़े और दाहरी आन्दोलनोंके सम्बन्धके समाचार भेजती हैं, वे भी नौकरशाहीके

रतमे स्ये हुए। इस उन्हीं समानारे हो प्रायत इतिहर्न यना मान बैठने है। इस और गहरे जाने का प्रयान नहीं तसने । इसके पाइत हिल्किन अधियोते हैं, उनका रहन-गहर क्या है, उनहीं चीपति हैं। गांधन क्या है, उनहीं चीपत-स्त्रामने क्लिकिन हिल्किन स्वायति समाना त्रमा प्रमा प्रता है, उन्हों चीपत-स्त्रामने क्लिकिन हिल्किन हिल्किन स्वायति समाना त्रमा प्रमा प्रता है, उन्हों चार्त है, अदि स्था है, उनकी स्ति वंसी है, वे क्या चारते हैं, अदि यातीं की और सम्यादस यहन कमा प्रान हैने हैं।

अब रही पाठकेंके कारण उपस शिनेनांने गयारोध की बान । एक सम्बन्ध में सबसे प्रवान कारण जनताने साध्यस्ताका अभाग है। हमारे पाउदींका महत बड़ा मनुगय अगिदिन भगा भगे विजित्त है। जो परे-रिगे हे—विजि É—ब रिन्दी पत्रोको रापसे उठना भी शानके रित्याद समसते हैं। वे तो अहरेजीके ही अनुनर होते हैं । और जो अधिकित या अर्थिशिन टे—उन्हों की मत्या अधिक हैं—व समानार-पत्र पहने की पभी ज्या नहीं करने। प्रही-वहीं यदि इन्छा होती हैं तो शक्ति नहीं होती और कही पर शक्ति होती है, तो इन्हा नहीं होती। ऐभी दशमें समायार-पत्रों की कदर हो, तो कैसे और कदर हुए बिना केंद्रे रामानाव-पत्र उन्नति करे तो कैसे ? जनतामें एक दोष और भी पाया जाता है। एमारे यहा प्राय यह सहकार-मा चला आ रहा है कि इम सामानिक पटना-जमोकी एक माया-जाल ममक कर उमसे उदागीनता दिसाते हैं। समाचार-पर्नोने, ससार में आगे दिन घटनेवाली घटनाओं का उल्टेरा होता है। उन घटनाओं को हमारे पाठक मायाजाल और अमार कह कर टालते हैं। यह उपेदाा-भाव भी समाचार-पत्रों की उन्नतिका अवरोध करता है। हमारे अनेक पाठक यह सममते है कि समाचार-पत्रोका पढना अनावस्यक और केवल विलासिता है। इसलिये स्वतः पढ़ने की बात तो दूर रही, वं दूसरोंका भी समाचार परनेके लिये उत्साहित नहीं करते। इतना ही नहीं प्रत्युत कहीं-कहीं ते। पटने की रुचि रसनेवाले लोग निरुत्साहित तक किये जाते हैं। यह वात हमारे व्यापारी भाइयोंके यहा अधिक

पाई जाती है। उनमें कुछका मत है कि अपने कामसे काम रखना चाहिये, दुनियामें कहा क्या हो रहा है, इससे हमें क्या पड़ी है ? दूसरे लोग यह कहते हैं कि इनके पढ़नेमें समय नष्ट होता है, उतने नमयमें कोई काम किया जा सकता है। युछ व्यापारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूकानके कर्मचारी उन्हें पढ़नेमें लग जायगे और इस प्रकार कामके। हानि पहु चेगी। जहाँ इतना वारीक काता जाता है।, वहा समाचार-पत्रों की उन्नतिमें यदि वाधा पड़े, तो आइचर्य ही क्या श जनता की दिग्दता भी समाचार-पत्रों की उन्नतिके। वहुत वड़ा आधात

पहुं चाती है। जिन्हें गोक है, जो सममते हें, और समाचार-पत्रोंने लाभ उठाना चाहते हें, वे वेचारे इतने गरीव हैं कि पेट भरनेके लाले पड रहे हैं, समाचार-पत्र कौन खरीटे? जिन्हें थोडा-बहुत अवकाग हें, वे भी भिश-भिन विषयोंके अलग-अलग समाचार-पत्र नहीं मँगा सकते। 'इसलिए वे चाहते यह हैं कि कीई ऐसा समाचार-पत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विपय पहनेके मिल जाय। इस रुचिके कारण समाचार-पत्र अधिकाधिक विपयोंका समावेग करने की कोशिश करते हैं, किन्तु सचालकोंके धनाभावके कारण भिन्न-भिन्न विषयोंके विभिन्न सम्पादक नहीं रखे जाते, एक ही सम्पादकसे सब विपयोंका सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विपय विना योग्यतापृर्ण नम्पादन के ही प्रकाशित होते हैं। एक मनुष्यका सब विपयोंका ज्ञान नहीं हो सकता, इमलिये इस प्रकार की त्रृटि रह जाना स्वाभाविक है। यह त्रृटि समिष्ट स्पमे हमारे समाचार-पत्रों की उन्नतिके मार्गमें वाधक सिद्ध होती है।

समानान्पत्री पर भी प्रशास उल्लाशा। उसमें आपने तिया था ति विस्ति-भाषी जनता देशने प्रन्तर प्रान्तीमें बती है। उन प्रकार न्यू-इर पमें होने के कारण एक स्थानसे विच्या पर विन्दीक समानार-पत्र हवके पान स्कृतिहा से नहीं पत्रचा सकते। द्वाति के उन्हों में हा सर्था प्रमाहिती है। या बात अधिक महत्त्वपूर्ण ने होने पर भी, तथ्य-श्च्य नहीं है। उन सब बाति के अळावा हमारे स्वामायी समुद्राय ही औरने एक बान बड़ा दाबरेत के तथ्य पेश होना है। पारस्परित प्रतिहासिता के बाग्य यह तो स्पन्न ही है हि समानार-पत्रीके मन सक्त्रण अने पत्रीता अधिक सूच नहीं स्वा स्वाने, द्वाति चे उन्हों आमजनी विज्ञापन पर ही आरोन्यत सहसी है। विन्दु समान व्यवसाय-वर्ष विज्ञापनक महत्वमें अपरनित साहि। हातिये पत्रीती पाफी जिल्ला नहीं मिरले

इस प्रकार इसारे समाचार-पन्नो के गत्यारोधके नानाविध कारण हैं। समाचार-पन्नों की उपति चाइनेवाठोको इनके निराप्तरणका प्राप्त बरना चारिये।

अधिक सफलना प्राप्त करेगा, यह उनके हो स्थित उहानि हर गरेगा। ममानार-पत्रके मम्बन्धें जो एउ त्या जाय मध्यें यह उन्य में न िया जाय कि उससे बहु-पत्यक जनताको सन्तीय होगा या नहीं। उसे जनजरे साथ हार पानी की भानि निल जाना चारिये। ऐसा प्राप्त करना च रिये कि उत्तरा भरान भय हो जाय। यह बालाने की जरान नहीं है हि मारत राभार उस यहते अविक प्रेम करता है, जो उसे अपनी या अपनी-मी मालम होसी है। अपने भावोंका प्रतिबिम्ब पारर पत्रों पर जनतारा समाप आरोपित हो जाता है और का उन्ते अविकायिक प्यार करने लगाति । हिन्त यह का मनल करी। जनतामें एक ही रुचि नहीं होती। जिन्त-जिन्न मनुष्यां की किन-भिन्न होती हैं। एक-एक प्रकार की किन का एक-एक समुक्ताय कीना है और आवद्यारना यह होती है कि उन प्रशास्त्रे अधिर-मे-अधिक मनुदाय मन्त्रष्ट किये जाय । जिस अनुपातमे यह काम हिया जायका, उनना की हिल्में उसी अनुपातमें समाचार-पत्र हिनार और पिया होने और उसी अनुपातमे उनकी उन्नित होगी। रम काम के िए मनालर या मम्पादर हो। जन-गा गरण सम्बन्धी मनोविज्ञानका बड़ा सन्दर बोध होना चाहिए। परन्तु इमका यह अर्थ भी न लगा लिया जाना चाहिये कि जनता की किन यदि गरही और अक्लील हो, तो पत्रको तदनुरूप बनाना चाहिये। यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि पत्र जनताका उपदेशक है और एक उपदेशक की भाति ही जनतासे मिल-जुल कर उसका सुनार करना उसका ( पत्रका ) प्रयानकर्नव्य है।

समाचार की उन्नित उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर भी वहुत उछ निर्भर रहती है। समाचार-पत्र एक वहुत जिम्मेदार और महत्वपूर्ण सस्था है। जनताका आमतौरसे उसपर पूर्ण विधास होता है। समाचार-पत्रका वर्तव्य है—सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने विधासको जो बहे सौमाग्यसे किसी किमी का प्राप्त होता है—सदा कायम रक्खे। भूलकर भी कभी विस्नासघात न करे। जो बात सच्ची हो, साधु हो, उसके कहनेमें तिनक भी आगा पीछा न करे। धनियों की वडी-वड़ी थैलियों, अधिकार्री है, व्यक्तियों की मेन्द्री धमकियों और दुराचारी आतताइयो की नृशसताओं से रेती भरें भी मिंचलित न हो। वस एक ही लगन—सचाई और ईमानदारीके साथ जनता कीं सेवाका सालिक-भाव— लिए हुए समाचार-पत्रका निर्विकार, निर्भय और निश्चित गतिसे अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना चाहिये। यदि आवश्यकता पढ जाय तो वहे-से-बहे व्यक्ति की आलोचना या प्रशासा करनेमें पीछे न हटे। इससे जनताका अधिकाधिक विश्वास उसपर पढ़ता जायगा और पत्र उत्तरोत्तर उचित करता जायगा। किन्तु आलोचना करनेमे एक वातका अवस्य ध्यान रखना चाहिये। वह यह कि आलोचना अधिकाशमें व्यक्ति की नहीं होती, व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये सार्वजिनक कार्य की होती है। यदि किसी ने काई काम अच्छा या खराव किया, तो उसमें यह समभ कर कि वह मनुष्य ही अच्छा या खराव है, उसकी प्रशसा या निन्दा न करनी चाहिये; हा, यदि कार्ड निरन्तर एक ही प्रशारके काम करता जाय और इस वातके काफी प्रमाण हो कि उसके वे काम जान वूम कर वुरे या अच्छे भावसे प्रेरित हो कर हुये हैं, तो अवव्य व्यक्ति की आलोचना या प्रश्रसा की जा सकती है। उन समय व्यक्ति की आलो-चना करनेसे पीछे भी न हटना चाहिये। हस प्रकार की आलोचना प्रया-लोचना करनेमे तथा अन्य समाचार या सन्पादकीय छेख आदि प्रशानित कारोमें भी इस बातका सदा त्यान रखना चाहिये कि जो लेख किया जाय वह एसी सरल भाषामें हो, जो सम्बी समक्तमें था जाय, दनना स्पष्ट है। कि किसीका उन भावोंके समभनेमें दिवत न हो, एवं जो भाव व्यक्त दिये गये ही उनके अतिरिक्त पाठक ओर कुछ न समक जाय और वह अभरश. मन्य हो। काम बरनेमें सदा इतनी सतर्वता और माववानी रखनी चाहिये कि केंद्रे अहुक या भ्रमात्मक बात प्रकाशित न हो जाय ; किन्तु र्याद हुवोंगने वभी दय प्रदत्र की गलत बात प्रकाशित हो ही जाय नो एवं वह गलनी मंलम हो, तब शीव्रातिशीव्र उसका समोधन या प्रतिपाद प्रशाधित कर दिया जाना चाहिये।

गुजी है। यह एक मनोदी है, दिया पर इस कर समाप्तन्यजी भी राषण अगमननारा निर्देश निया जर गर्भ असे । अरामु समन्तर पर्वेते निम् भावस्यक होता है कि ये अधीर कराते पानी इस करीडी पर कम निकास तन प्रताचित्र क्रिया करें। इतके कि अन्य बारोके माधन्याय एत हो क अधिर-मैनाधिक विपर्वेषा समावेदा पाना, गाहि हा पन्नेत पानर हिन हान की इन्तर अपना की बहुतन कराई जाया विपन्ने हैं। हाना कामक लिन्ना, जिनमें बिराकुर अनजान भी उन्हें रामभ गरे, राम्बदरीय शास्त्रे भी अने ह निपयो पर छोटेन्हें है है जा या दिजानां, विरादाः प्रश्नरीहिंहमें इन मापवानी सराता कि एक भी राज्यों न सर जाय, ज्य एक काल्मका मरन दूसरे काल्ममें या एठ एउँहा मञ्जून तृत्तरे एउँने छ जाना पर तत्र दोनो स्था पर—जहांसे बचारुर टेजाया जाय और जहां है जावा जाग—सम्ब सन्दे उसका उरोदा वर देना, दागज, छपाई, फोल्डिंड आदि की सफाईंका धा राजा आदि वाने आपस्यक होती हैं। यदापि ये केवल छोटी-छोटी-सी वाते तथापि इनसे जनताको बड़ी सुविधा पात होती है और इसका काफी अर पढ़ता है। हिन्दीके अधिकांश-पत्र फार्मके फार्म सुई हुए भेज कर बेगार-टाल देते हैं। इससे पाठरों को असुनिधा होती है। उन्हें पर्नेके लिए अद हाथोंसे पृष्ट फाइने पहते हैं। यदि पासमें चार्त आदि केाई ऐसी नीज न हु जिससे प्रष्ठ फाड़े जा सकें, तो यह तकलीफ और भी बर जाती है। इन पाठकोंमें कभी-कभी एक चिद्र-सी पैदा हो जाती है। जिसका असर प्राहः सख्या पर पदता है। इसलिए फार्म ऐसे टहासे छपवाने चाहिये जिसमें फोलि करते समय [ मोइते समय ] प्रत्येक प्रष्ठ अलग-अलग रहा करे। इसके अतिरि पत्रका ठीक समय पर प्रकाशित करने की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिं प्रत्येक माहक पत्र निकलनेके समय पर बरावर इन्तजार किया करता है इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि पत्र ठीक समय पर प्रकाशित हुआ को 232

जनाको शीक्षांपर महिला के, स्व प्रस्ताही है स्वताहरी

अन्यथा इन्तजारी से—नाकामयाव इन्तजारीसे पाठक ऊव जाता है और इससे भी चिढ उठता है। और, यदि यह सब वार-वार हुआ, तो नौवत यहा तक आती है कि नये साल वह प्राहक तक नहीं वनता। इसलिए पत्र ठीक समय पर प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है।

पत्रों की उन्नतिके लिए जनताके मनोरखनका ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। एसे लेख या समाचार जिनमे जनताकी अविक रुचि हो, खास स्थान पर, अच्छे ढङ्गसे और किश्चित् विस्तारके साथ दिये जाने चाहिये। रेल-दुर्घटना आदिके वर्णन, कत्लके किस्से, दङ्गोके समाचार या ऐसे ही मनो रञ्जक वर्णन अपेक्षा-कृत अधिक विस्तृत होनेसे जनताको अधिक पसन्द आते है। जनताका मनोरखन एक और प्रकारसे भी किया जाता है। वह सास-खास अवसरों पर यह जाननेको उत्सुक रहती है कि अमुक स्थान पर अमुक अवसर, अमुक त्योहार किस प्रकार वीता, अमुक उत्सव केसे मनाया गया, केाई दज्ञा-फसाद तो नहीं हुआ। ऐसे अवसरो पर समाचार-पत्रका स्वीदार या वह उत्सव समाप्त होते ही, तत्मम्बन्बी विस्तृत ममाचार जीव्रातिजीव्र प्रकाशित करना चाहिये। इससे जनता की उत्सुकता-तृप्त होगी और उतका यथेट मनोरखन होगा। जहां पर लेख या समाचार मनोरखक न हों, वहा यह प्रयत करना चाहिये कि प्राप्त समाचार ही जहां तक सम्भव हो, भाषा या वर्णन-शैली-द्वारा मनोरञ्जक वनाये जाय। पाठकोंके मनोरञन और ज्ञान-वर्द्ध नके टिए समाचार-पत्रोमें छोटी-छोटी कहानिया साम-खाम आद्मियों जीवन-चित्र आदि भी प्रकाशित करना चाहिये। निधित समय पर कभी-कभी विशेषाद्व प्रकाशित करना, चित्र देना थादि भी अच्छा प्रभाव टालते हैं। लेखें या समाचारोंके वीर्पक भी ऐसे रखने चाहिए, जो विषय की अधिक से-अनिक स्चना देनेके साथ-साथ जनताके लिए अधिप्र-से-अधिक आकर्षक और मनोरज्ञक सिद्ध हों। फिन्तुः यह ध्यान रताना चाहिये कि बॉर्पकरा सम्बन्ध निपदसे अधिक हो। इन नम्बन्यमें निपदका ध्वान प्रधान और

पत्रकार-क्ला ]

र्त्तरी यानीं हा नौष होता नाहिये।

दिन्दी की वर्षमान समाहन-अजारीमें अनेक अदिया है। इसमेने बाउनी रेली हैं, जिनके जिए सजबरी है और गुज लेती हैं, जी हिल्ली स्थाप महीने कारण होती हैं। इन वृद्धियों ने गया-मा य तम कारेता प्राप्त दस्तिके उपायों स बदा प्रभावणाली अब किट होता । सबसे बनी बहि वर्मन्दरिकटन की उसी है। हिन्दी हे शने हे समानार-पान ऐसे हैं, जिन्हों प्राह-ीजिहमें हेकर पियोर्टिंड, सारियारोचन, नमाइन तह देन्त राह ही व्हरिटी करना पाना है। तर्वके त्य समय योगने बेनाग सम्पादन दम प्रकार दय जाग है कि उसके। पत्र की उन्तरिके मनारामें पूछ मोनीका आक्रय की मिन्या। उपलिए समाचार-पर्नोक्ते पार्योग्योमें रर्मनाग्यां के काफी संस्या सनी नाहिये। एक प्रधान सम्पादक, दोन्तीन उप-समादक, समादकाता, प्रप्र-पीटर णादिका रहना तो अनिवार्यनः आवस्यक होता है। समान्यरोहे देनेमें भी एक त्रुटि देसी जाती है। यदापि अब यह होने तमा है कि अधिर दा गमाचार-पत्र गामकर दैनिक पत्र वाजिङ्ग- यवसाय आदिके समाचार प्रकृषित मते हैं, किन्तु गेल-कृद और विनोद शादिके ममाचारों यी ओर उनका घान वहीं गया। पाठहों हे। यह भी बतया जाना चाहिये कि फुटबाठ, किनेट या हानी-रौचमें क्या हुआ, असुरु नाइरु कैना रोता गया, तैतानी की दौड़में कौन आगे आया, सार्क्ल की दौरवा क्या परिणाम हुआ—आदि। इससे खेल-कूद से प्रेम रखनेवाले पाठकोंके समुशयका यहा मनोरटान होगा।

हमारे वर्तमान समाचार-पत्नोंके सम्बन्धमें एक तृटि यह भी है कि वे देशी राज्यों या अन्तर्देशीय समाचारोंका यथेष्ट समावेश नहीं करते। इसमें पाठकोंका सान जो सकुचित बना रहता है, वह तो रहता ही है, उनको अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंके जानने की उत्सकता भी तृप्त नहीं होती। अब हमारा देश पुराने सपिखयोंका देश नहीं रहा, जहां एकान्तवासको ही सब श्रेय दे दिया जाता था। अब हमारा सम्बन्ध देश-देशान्तरोंसे स्थापित हो गया है। इतना ही

लेना चाहिये, जियमे इस प्रकारके द्वीप प्रमंत अपने और आसे दक्ष प्रमाने उत्तर प्रमाने उत्तर प्रमाने उत्तर प्रमाने उत्तर प्रमाने ।

प्रभागमालिया, उपयोगिया और प्रचार बड़ाने है लिए या उपास्पद होता रै कि नमाचार-पत्र जिस आन्दोटारित राधमे के, उसे अन्त सक रिभागा उन्न । ज्य सम्बन्धमें समाचार-पत्रीत एवं सेत्य नेता की भवि ज्याना पार्ट जड़ा फरना नाहिये। समानार-प्रतेति जा ताम्में भी गरना नाहिये हि सीच-ना आन्दोलन जनताके किए शिविक उपनेगी होगा और जो ही है। है। भान्दोलन मिल जाग, तुमन उसे हाथने है हैग नात्रिय । ऐसे भारतेलने ती हाथमे छेनेता उपाय यह है कि उस सम्बन्धके समाचार, उन पर अपकी तथा उप सम्बन्धके विशेषत्रों की गये, जिनके जनतारे कर्मव्याक्त्यिक उपन्त दिया गया हो बराबर प्रकाशित की जायें। प्राय प्रयोग आपने उम आन्दोलन गम्बन्धी कुछ-न-कुछ चर्ना होनी ही गरे। उस सम्बन्धमें महा समा हो रहा है ? कीन बना कहता है ? कितना कार्य हो शुक्त है ? कितना बाकी है ? वह दिन प्रकार पूरा हिया जा सहता है, आहि बातों की ननों करके, आलें-चको की प्रचालोचना करके, महायशें की प्रशास करके, उसके प्रति दनताश भनोभाग आकर्षित किया जा सकता है और आन्दोलनम नेतृत प्रहण दिया जा सकता है। इस मम्बन्यमें 'प्रनाप' ने अन्हे उदाहरण उपस्थित किये हैं—रायवरेली, विकोहाबाद, नीमूचाणा, शादि काण्डोके अनेक आन्डोरप्नोंका सफल नेता वननेका सौभाग्य उसे प्राप्त हो नुप्ता है। 'तहण राजस्थान' भी देशी राज्योके सम्बन्धमें काफी ध्यान देता था। अन्य समाचार पत्रीं की भी इस सम्बन्धमे यही कार्य-प्रणाली अपनानी चाहिये। किन्तु; यह काम भासान नहीं है। अनेक जिम्मेदारियां हैं और अनेक विपत्तिया भी। यदि प्रमाद या असावधानीके फारण जनताको गलत रास्ते पर छे गये, तो देशका सत्यानाश फिया और यदि ईमानदारीके साथ आगे वढ़े तेा शातताई अत्याचारियोंके शिकार बने । आन्दोलनोंका नेतृत्व प्रहण करना इसी दोधारी तलवार पर

चलना है। इसके लिए बढ़ी जिम्मेदारी बढ़ी ईमानदारी, बढ़ी निर्भाकता, बढ़े नाहस और बढ़े भारी धेर्य की जरूरत पड़ती है, जो आचरण की दृदता और पवित्रता-द्वारा ही प्राप्त हो सकने हैं।

पत्रोंका निकाल कर सफलता-पूर्वक चला ले जानेका एक सुन्दर उपाय श्री बाबूगव विष्णु पराइकर ने अपने भाषण में, जो उन्होंने प्रथम नन्पादक मन्मेलन के अवसर पर दिया था, वताया है। वह ज्योंका त्या यहा है दिया जाता है। ''यदि कुछ उत्साही लेखक और कार्यवर्ता मिलकर पहिले एक ही जिलेका अच्छी तरह अध्ययन करें, प्रत्येक तहसील और बड़े-चड़े गावोमें शिक्षित और चतुर नम्बाददाता निवृत्ता करें, और ब्राम-ब्राममे पत्र पहु चानेके सावनोका प्रवन्य करके एक साप्ताहिक-पत्र निकालें, वह पत्र प्रधानतः अपने ही जिल्के स्मा-चारोंके। छापा करे, अपने पाठकोंके सामाजिक जीवनका चित्र नीन करे, उनके सुरा-दुख की प्रतिष्वनि विया करे, सथही-साप उन्हें थोड़ में धरिग्ल शारतीय और जगत-व्यापी प्रश्नोंका भी परिचय देता रहे, तो निम्मर्टेट उसका प्रचार एक ही जिलेमें इतना अधिक होगा, जितना आज वरुपे अच्छे-अन्हें हिन्दी पत्रोंका सारे भारतवर्षमें नहीं है। एक अनुभवी सम्पादक वीन-नार सुंशिक्षित और तहम महायक और अनेक मृह्मदर्भी मम्बाद्धाता निलम्स यह नाम दटी अच्छी तरह चला सकते हैं।" इस रीतिने काम करनेने गमानान-पत्र की अर्थ और भारते दोना दृष्टिनेसे वाफी दन्ति हो मस्ती है।

प्रबन्ध करनेके तिए लब्ध प्रतिष्ठ ते प्रति अनुगेव प्रके या पुण्या अर्थ का प्रलेशन देवर, जो लेख लिमाये जाय, ये तो लिमाये ही जय, राजु को और उत्माही नानेन लेख ते हैं। भी हम मम्बर के उत्माह दिल्या जाना नाहिये। नये हेगों की कृतियां कभी-रक्षी पुराने रेपारों ही रमाताओं के किया अर्थ होती हैं। स्वाहि व प्राय, अशिष्ट पिथम में ममाला सुदाने और लिमाने हैं। केवल उन्हें प्रोत्माहन देने की आपराहात होती है। प्रेमाहनके लिए कुछ अधिक यह उद्याने की आपराहात करी होती। केवल दिनिय आपराप्त पूर्वक रेपा मामना और को माल जाय, उसे दिना मुसाय करके प्रस्तित कर देना माम उनने प्रोत्माहित करने के लिए प्रवीत होता है। इनसे प्रके अच्छे बननेके माथ-माथ नवयुवरोशों हेगान यन्त्रके सम्बन्धमें उपित करने माथ-माथ नवयुवरोशों हेगान यन्त्रके सम्बन्धमें उपित करने मोता भी मिहेमा, जो सम्बन्ध स्वयं माहित्य देशके लिए एक लाभकारी पस्तु होगी।

अत रही तिभन्न विषयो पर सहयोगियों की मन्मतियों के हरूहत करने की मता। इसके िए जोर देनेका यह पारण है कि इससे अपने पाठकों को यह मालम होता रहेगा कि किसी विदोप विषय पर भिन्न-भिन्न ठोगों की क्या रायें हैं। इस न्तरभमें पत्रों की रायों के अलावा भिन्न-भिन्न नेताओं की सम्मतियां तथा उनके वक्तव्य भी दिये जा सकते हैं। विभिन्न साम्प्रदायिक पत्रों और नेताओं की रायें देना विदोप रपसे रोनक होगा। लोग जानेंगे कि असुक विषय पर हिन्दुओं की प्या राय है, उस पर मुसदभान क्या कहते हैं, और ईसाई, पारसी, सिक्टर आदिकोंका क्या मत है।

यह विशापनवाजीका जमाना है। इस समय किसी समाचार-पत्रके प्रचारके लिए काफी विशापनवाजी की भी जहरत है। पत्रों की उन्नतिके लिए विशापनवाजी भी आवश्यक हो गई है। इसलिए अपने पत्रके विशापनका उचित प्रवन्ध करना आवश्यक है। विशापन अन्य समाचार-पत्रोंमे देनेके अलावा पोस्टरां और एजण्टों-द्वारा भी करना चाहिये। पोस्टरों-द्वारा दो प्रकारसे विशापन किया जा सकता है। एक तो साधारण रीतिसे पत्र की विशेषतायें दिखाकर विज्ञापन देना और दूसरे रोज-रोजके खास समाचारोंके सूचनात्मक पोस्टर बड़े-बड़े अअरोंमें छपवा कर बाँटना। इस समय कुछ समाचार-पत्रों ने एक और तरीका भी निकाला है। वह यह कि अपने पत्रके मुख पृष्ठ पर बड़े-बड़े टाइपमें किसी विशेष महत्वपूर्ण समाचारका शीर्षक छाप देते हैं। यह समाचारके हेडिक के अलावा विज्ञापनका काम भी देता है। लोग उस शीर्षकका देखकर पत्र पढ़ने की ओर आकृष्ट होते हैं। खर्च की वचतके विचारसे पोस्टरोंके बदले यह तरीका निकाला गया मालूम होता है। किन्तु यह पोस्टरोंके समान प्रभावशाली नहीं। फिर भी काम चलाया जा सकता है। एजण्टों-द्वारा विज्ञापन करनेका यह तरीका है कि ऐजन्ट लोग समाचार-पत्रके कुछ नमूने और विज्ञापन-सम्बन्धी पोस्टर देकर भेजे जायँ। वे जनतासे मिलकर समाचार-पत्र-सम्बन्धी वार्ते जवानी बताकर उसका प्रचार करते रहें और पोस्टर आदि बाँटते तथा पत्रका नमूना दिखाते जायँ।

विज्ञापनके और तरीके भी विदेशी समाचार-पत्नों ने निकाले हैं। वहाके पत्न-सञ्चालक गरीकों और पीड़ितोंको आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायतायें देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल-कृद करनेवाले तैरनेवाले, कुश्ती लड़नेवाले तथा अन्य ऐसे ही लोगोंका दङ्गल कराकर वहाके पत्र-सञ्चालक जीतनेवालोंको इनाम देते हैं। अपने प्राहकोंके खतरेके बीमे वहा के पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकारके बीमों की घोषणा तो कुछ दिन पहिले बम्बईके 'बम्बई-क्रानिकल' और 'बम्बई-समाचार' पत्र ने भी की थी। इन कामोंसे पत्रका काफी विज्ञापन होता है। और पत्र थी प्र'तष्टा प्राप्त करता है। हिन्दी में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ नहीं है और न अभी सम्भव ही माल्रम होती हैं। परन्तु यह असम्भव नहीं है और मिवष्यमें जब कुछ पत्र फलने-फूलने लगेंगे, तब इन उपायोंसे काम लिया जा सकेगा।

समाचार-पत्रों की गतिका सूक्ष्म-निरीक्षण करनेसे निकट-भविष्यमें ऐसी

स्थिति आ जाने की सम्भावना प्रार्तन हो है है, इच विदेश इन अंतिक समानार-पत्र प्रकाशित होते । बहुत सम्भव है, की व ही देशमें समारापनाने, की भरमार रो जाय। ऐसी दराभे सनामार-पत्री ह पिए येन भारे बराबा स्वासाह देने की अपेजा, यह अनिष अच्छ रोमा हि ने अपन एह होस चनले और उमर मनाचारी की लीर अधिक प्यान रहते । वद्योहि प्रकेश स्था पत्र, स्विता है केरे बारण, अपने अन्त या आर-पामहे रत के अधिक प्रनार हुन्हें हा की जिल करेगा। यह पाम वास्थानीय समानार देने पर अंतिह अवस्थानीय रोगा। परोहि मानारणतः छोग उसी समय हिसी पत्रने अधिक बेम करते हैं, जब वे यह बेगांत है हि उनके मध्यन के ममाजार या लेग आदि उन प्रश्ने छत्रते है। इन प्रकार पर हिनो स्थानका जन मनुद्रम नास्थानीय दिनी प्रामे नलप्र हो पायमा । तय दुनने पञ्चना प्रज्ञा वहां न हो महेगा । इन दक्ति माहम होता है कि ममानार-पन्नोक। प्रचार-जेन दिव-दिन महिनन होता जावणा। टमिलए अभीते सब समाचार-पत्रीको मतर्क करना चारिये और मार्व-देशीय म्वामिल भी रक्षांके नाथ-नाथ एक प्रान्तीय स्वामित की तिरीप रूपमें रक्षा करते रतना चाहिये।

सक्षेपमें यही वाते हैं, जो एक समानार-पत्रकों उन्नत करनेमें महायक हो मकती है। वेसे तो जेगा जगर कहा जा नुका है, कियी समाचार-पत्र की विशेष परिस्थितिसे ही इस बातका ठीक-ठीक पता रुग सकता है कि उन समाचार-पत्र की जगतिके सम्बन्धमें किय जपायसे काम श्यि जाय।

## पारिश्रमिक

पारिश्रमिकका प्रश्न जीवन की प्रत्येक दिशामें बहुत आवश्यक और महत्व-पूर्ण स्थान रखता है। जो परिश्रम करता है, वह अपने परिश्रमके प्रतिफल-खरूप पारिश्रमिक की इच्छा करता ही है। मजदूर अपनी मजदूरीका उचित पारि-श्रमिक चाहते हैं, किसान अपनी किसानीका पारिश्रमिक चाहते हैं, और पत्रकार अपने कामका उचित पारिश्रमिक चाहते हैं। साराश यह कि सभी क्षेत्रोंमें कार्यकर्ता इस प्रश्न की आवश्यकता और महत्ता अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार अनुभव करते हैं। यहा पर पारिश्रमिकके एक व्यापक रूपका विवेचन करना इष्ट नहीं है, अतएव केवल हिन्दीके पत्रकारोंके पारिश्रमिकके प्रश्न पर ही विचार किया जायगा।

हिन्दीरे पन्ताने, नेपक्षे, याची अदि के वर्षित वास्या दितने बोचनीय है, यह गाहि य-गगामी परिचार सहीताले दिये भी व्यक्ति छिपी नहीं हो। उन भाग्यतान पत्रताने भी बाग यो और, जिल्हें सहागानी स्थापीने बाद पाणिता जानाय प्रण है, हिन्तु भी तरेश पनात्में ती यह तायन है हि यन्न ना नेनारे बाने-बाने की जर-वर्ग मारे-मारे कियते हैं और बाना मनय भी आने बाल-पाने और सुर्विको। तथा अभिनेति औरस्या भी मुली और भयदर गोदने होए कर तर्प-ता,व पर परम य मका मार्ग होते हैं। रार्गमे भी उसे हुए भिल्ना होगा या नहीं, हीन जानता है। त्याम, तबम्या, मेना और मल्यिन आफ्रिके भारत अधिरूप्तर्भ अपने सुन्द्रा और उन-रोपन की पूर्वा विने पर भी व मण और मान्ति नहीं पाने। पश्चिम प्रणयसागाया निश्व, पश्चिम रप्रदत्तकी, पण्डित भगनागरीनकी पाठक आदि हमोट मृतिमान उदाहरण पेश कर गये हैं। याज भी अनेक पत्रकार दुवी दुत्तते ही सरमते हुए मिलेंगे। उछ ही दिन हुए एक, भुक्तभोगी सहाशय ने श्रीनेन्द्रीय मनानारमें देखकों की सार्थिक अनस्थारा वर्णन करते हुए, जो हैस लिया था, उसमें इस प्रकारके वड़े बड़े नाहणिक उदाहरण थे।

यह अपस्या तिर्फ लेटा हों की टी हो, नो बात नहीं है। हिमान हमी नहीं में पिस रहे हैं, मजदूर हमी निशाने के जिकार हो रहे हैं, और न जाने कीन-कीन इस यन्त्रणावा दुरा भोग रहे हैं। किन्तु उनकी अवस्था और पत्रकारों की अवस्था अन्तर है। उन हो और देशके नेताओं हा प्यान आहुए हुआ है, उनकी दशा सुवारने की व्यवस्था भी जोरों के साथ छुह हो गयी है। मगर इनकी अवस्था की ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ताज्जुव की बात तो यह है कि स्वयं पत्रकार, जो दुनिया भरके आन्दोलनों का बीहा उठाये रहते हैं, इस मामलेमे जुप हैं। सम्पादक-सम्मोलन आदि सब राल गये हैं, मगर किसीसे इस ओर कोई कार्य नहीं वन पड़ा। यह उपेक्षा-भाव अवाहनीय है। इसमें सन्देह नहीं कि त्याग और तपस्या आदि धनकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुए

हैं और प्रत्येक आदर्श पत्रकारमें इन गुणोंका समावेश होना आवश्यक है। किन्तु, सबसे आदर्श मनुष्य होने की आशा नहीं की जा सकती। इसिलए साधारण विचारवाले मनुष्योंको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हे उपस्थित करनेका उद्योग भी होना चाहिये और कुछ नहीं तो भला इतना तो हो जाय कि बेचारे पत्रकार और लेखक दो-दाने अन्न पा सके!

इस सम्बन्धमें उप-सम्पादकों की तथा सध्यम श्रणीके उन सम्पादकों की भी, जो स्वय पत्रके स्वामी नहीं हैं, अवस्था और भी अधिक शोचनीय है। दिन-दिन भर खटने पर भी उन बेचारींको जो पारिश्रमिक मिलता है, वह इतना थोड़ा है कि वे अपना पेट भी मुक्किलसे भर पाते हैं। उनके आश्रितों की जो दशा होती है, उसकी तो बात ही व्यर्थ है। इतना होते हुए भी 'मालिकों' की शनि-दृष्टि उनपर पडी ही रहती है। काम तो वे उनसे अधिक-से-अधिक लेना चाहते हैं; किन्तु प्रतिफलमें निश्चित वेतनको भी कम करने की सोचा करते हैं। उपरोक्त सम्पादक और उप-सम्पादक तन-मनसे काम पर जुटे रहते हैं, अपने स्वाध्य तकका ख्याल नहीं करते, साधारण वीमारीमें भी वे नियमा-नुसार बराबर कामपर आते हैं। इस वातका भी विचार नहीं करते कि उनके काम करने की अवधि ६, घण्टे या ८, घण्टे हैं इसलिए इस अवधिके वाद काम न करें। काम पड जाने पर वे १०-१०, १२-१२ घण्टे मेज-क़रसीसे लगे रहते हैं। परन्तु इन सब सेवाओंके फलमे उन्हे मिलता क्या है ? उपेक्षा, उलहना, भत्सेना ! दूसरे कर्मचारी यदि अपनी कार्य-अवधिसे अविक काम करते हैं तो 'ओवर टाइम' वेतनके अधिकारी होते हैं, इनके भाग्यमे वह भी नही वदा। समाचार-पत्र की सेवा करते-करते यदि केाई दुर्घटना हो जाय, जिससे इन्हे शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुंचे, तो इनकी इन क्षतियों की पूर्तिका भी 'मालिक' लोग प्रवन्ध करनेके लिये तैयार नहीं। इतना ही नहीं, यदि पत्रके किसी लेखके कारण वेचारोंको जेल आदि जाना पहे, तो उस जेल-यातनाके वदलेमें कुछ अधिक पुरस्कार देने की बात तो वहुत ही दूर की बात है उलटा उनका

मा आरण वेतन भी सर उट्ट पर दांड लिया प्रशाहित के उन्हों प्रयोग यह मार्थाल्यसा वास भी हो। पाने से हि। समाप्त सान दिने दा प्राय मार्थाहरें, तो अनुसंस्थित या प्रधानार साम्होंसे अपने अनित्ये में प्रित्त नाम लाने के कारण यदि हैं औमार पर संये और पार्थाला र प्रायोग में साम प्रायोग स्थान है। यह पर स्थान है, यहा अस्यान्य नर्भवारी साठाना भेगन प्रायान है। पर पर स्थाना है, यहा अस्यान्य नर्भवारी साठाना भेगन पादि सी पाते हैं। परन्तु, प्रायोग है भी सी मिलना। माइस सह त्यार स्थानमा, में यह साम प्रायान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्था

उद्दिगे। की कारण भी उठ पम नहीं है। जा हिमक लुट्टिंग नो कार्य-लयों से सुनिया हो गें, तय मिलेगी। यदि ऐपा न हुआ, तो हन नेनारे मन्याद में जीर उप-मनाइतों से चार कि जिल्ली आत्राय गा हो में सुनिये हिन्दार ने माने जायने। यह और बात है कि ने शात्राय जाने जिल्ला हो के सुनिये हम्में हिन्दी से लाग नियमित हुटी भी बातर महीने पाम कर चुरनेके बाद तेरहवें महीने आती है, सालके 39 महीने काम उत्तीर बाद नहीं। केंनी भीषण अपस्था है, इस अक्तर सम्पाद हो थी। अच्युहडी धीमा, बोनन, पोबिटेण्ड-फर्ज आदिके अभावका कोड तो है ही, जपरसे उन प्रकारके व्यवहार की साल और बनी रहती है। इस अनस्थाकों सुधारने की वही आवश्यवना है।

अपने पत्रकारों और विदेशीय पत्रकारों की तुटना करने पर तो दातों तलें फँगली दवानी पहती है। हमारे यहां अच्छे-से-अच्छे सम्पादकों की तनराहि टेट-दो सी रुपयेसे अधिक नहीं होती, किन्तु विदेशी समाचार-पत्रों के मम्पादक हजारों रुपये मासिक वेतन पाते हैं। जापानके प्रतिद्ध पत्रके सम्पादक तीस-तीस हजार येन [जापासी सिका ] वार्षिक वेतन पाते हैं। जिसकी कीमत यहां के हिसाबसे तेईस हजारके वरावर होती है। लन्दनके 'टाएम्स' पत्रके प्रधान सम्पादकका वेतन ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान सच्चिक वेतनके बरावर है। उप-सम्पादकों, सम्वाददाताओं और स्वतन्त्र-लेखकों आदि की दशा भी काफी अच्छी है; परन्तु हमारे यहा तो इन लोगोंकी अवस्था और भी खराव है। हमारे यहाके पत्र-सञ्चालक तीस-तीस चालीस-चालीस रुपयेमे ही उप-सम्पादक रख् लेना चाहते हैं, और सम्वाददाताओं का तो वेतन देने की आवश्यकता ही नहीं समभी जाती। वहुत इनायत की गई, तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया और वस। लेखकोके सम्बन्धमें भी यही वात है। उनका लेख छाप देना ही पुरस्कार समम लिया जाता है। दूसरे देशोंमे इन सब कामोंके लिये काफी पारिश्रमिक दिया जाता है। मुफ्त तो वहा कोई काम होता ही नही। पुरस्कार की प्रथा इतनी वढी हुई है कि पत्रकार-कलाके सम्बन्ध की जितनी पुस्तकें देखिये, प्रायः सबमे एक ही स्थान पर नहीं विलक अनेक स्थानों पर पुरस्कार-पुरस्कार की पुकार सुनाई पडेगी। प्रभावशाली विलायती समाचार-पत्रोंके प्रधान सम्वाददाताओं को २५० पोंडसे लेकर ४०० पोंड तक सालाना वेतन मिलता है। इसके अर्थ यह है कि जिस कामके लिए हमारे यहा पत्र की एक कापी सात्र दी जाती है, उसके लिये वहा चार पाच हजार रुपये मिलते हैं। स्वतन्त्र लेखकों के सम्बन्धमें विलायतमें यह हाल हैं कि टाइम्स पत्र साधारण लेखकोका ५०-६० रु० फी कालमके हिसावसे लिखाई देता है। विख्यात छेखको की लिखाई सुनकर तो ताज्जुव होता है। वे लोग पाच-पाच और छ -छ हजार रुपये प्रति कालम की लिखाई लेते हैं। प्रति शब्द एक-एक शिलिङ्ग छेनेवाले तो कई छेखक हैं। बडे आदमी विना कसकर लिखाई लिये नहीं लिखते। मि॰ लायडजार्ज ने अभी हाल ही में कहा था कि जितना मैने प्राइम मिनिस्टरी (अङ्गरेजी साम्राज्यका प्रधान मिन्त्रत्व) से कमाया है, उसका चौगुना इस तरफ चार वर्षों की लिखाईसे कमाया है। यह अन्तर है हमारे पत्रकारों की आमदनी और विदेशीय पत्रकारो की आमदनीं में! इस प्रकारके आर्थिक अन्तरके बाद भी वहांके पत्रकारोंको अपने 'सालिको' की ओर से जो व्यवहार मिलता है, वह हमारे यहा स्वप्नमें भी नसीव नहीं। हमारे यहां

बहुत रम ऐसे कार्यालय है, जिल्में पारहारोह गांध निज्ञा यह मकार तर व्यवहार तिया जाता है। परंगु निर्देशोंने पारारे है की कि उन्हों के बात कार्या कार्या है। परंगु निर्देशोंने पारारे है की कि उन्हें यह कहा कार्या कार्या है। पारहार कार्या कार्यों है, उद्दे कार्या कार्यों है। पारहार कार्यों है। पारहार कार्यों है। पार्थित कार्यों है। पार्थित कार्यों पूर्व की की कार्यों है। द्वारा परिणाम यह होता है कि क्षां कार्य-मन्त्रक भी द्वारी ने परंग्या ताल गान्मन अर्थण किये करता है।

अव गात यह है कि यह अना ग्यों है। हमा प्रान्त कारण हमारी दिस्ता है। हम पिश्वितिमें हम अना की मिला र प्रान्त मुक्ता हो। हम पिश्वितिमें हम अना की मिला र प्रान्त मुक्ता हो। हों है। हम के माना एक नाम्य यह भी हो। माना है कि देशने मनाना प्रांत पर्वति पर्वति वित्ति और बद्देमें वे अपने प्रान्त मण्डलें। काफी पुरसार गही दे सकते। अभी हमारे यहां प्रान्त र मण्डलें। काफी पुरसार गही दे सकते। अभी हमारे यहां प्रान्त र ना यह प्रारम्भिक आस्था है। एक तो अपूर्ण कारणोंसे हम वेने भी विद्याय पन्नों की दम्मना नहीं वर माने—रासकर पुरस्कार आदान-प्रदानके सम्बन्धमें—दूसरे यहि उपर्युक्त यातें नहीं हो, तो भी प्रारम्भते ही इतनी उनित कर सक्ता सम्भान होता। विद्यामें भी पहिले आज की-सो हालत नहीं थी। ज्यों-ज्यों प्राकार-क्या की उन्ति होती गई, त्यों-त्यों इस सम्बन्धमें भी उन्नित हुई है। किन्तु यहाँ की स्थिति भी सुधारी अवस्य जा सकती है। इनके लिए प्रयन्नदीठ होना प्राकार-क्या से सहातुभृति ररानेवाले महातुभावोंका वर्तन्य है।

यह व्हिन की भावस्थकता नहीं कि जो परिश्रमिक देनेमें जितनी अधिक उदारतासे काम लेता है; उसे उतने ही अधिक योग्य और कार्यशील कर्मचारी प्राप्त होते हैं। जितनी शबर ठाली जाती है, शरबत उतना ही मीठा होता है। किन्तु इस बात की ओर ध्यान न देकर पत्र-सञालक-समूह कोशिश यह

करता है कि कम-से-कम वेतन पर आदमी मिलें। बम्बई जर्नलिस्ट कान्फरेन्स के सभापति की हैसियतसे मि० नटराजन ने बहुत ठीक कहा था कि कम वेतन देने की ओर पत्र-सञ्चालकोंका इतना ध्यान होता है कि स्थान खाली होने पर जब किसी आदमीका वे रखना चाहते हैं, तब यह नहीं सोचते कि कौन आदमी योग्य है, और कौन अयोग्य, बल्कि देखते यह हैं कि कौन सस्ता मिल रहा है और कौन नहीं। यह तो हुई वेतनभोगी कर्मचारी रखने की बात। स्वतन्त्र छेखकों के सम्बन्धमें भी उनका व्यवहार इससे किसी प्रकार कम कंजूसीका नही होता। पत्रोंमें बेमतलवके और अधिकाश्चमें बेहूदा चित्र निकालनेमें पत्र-सन्चालक सैकड़ों रुपये फूक देगें, मगर छेखकोंका पारिश्रमिक देनेमें कीड़ियोंकी भी उदारता दिखानेका तैयार न होंगे। जिनके लेखों की बदौलत पत्र वास्तवमें पत्र कहा जाने योग्य वनता है; उन बेचारे लेखोंका तो कानी-कौडी भी,नसीव नहीं होती, किन्तु देश-विदेश की बेतुकी वेश्याओं आदिके चित्रके लिए सैकड़ों रुपये स्वाहा किये जाते हैं ! यह प्रथा वड़ी शोचनीय और भयावह है। इसके सुधारनेका शीघ्रातिशीघ्र उपाय होना आवश्यक है। कम-से-कम उन समाचार-पत्रोंका तो जिनका काफी आमदनी होती है, स्वतन्त्र छेखकोंका पुरस्कार देनेकी व्यवस्था तुरन्त कर देनी चाहिये। यदि वे अपनी विज्ञापनी आयका थोडा-सा भाग इस कामके लिए निश्चित रूपसे दिया करें, तो भी वडा काम हो सकता है।

यह सुधार आसानीसे हो भी सकता है। समय इसके लिए विलक्षल अनुकृल आ गया है। स्वभावतः इस ओर कुछ उन्नति हो चली है। जरा-सा धक्का लगा देने भर की जरूरत है। माधुरीके प्रकाशनके वादसे लेखकोंका पुरस्कार आदि देने की दिशा में उन्नति होने लगी है। अन्य-अन्य समाचार-पत्रों ने भी पुरस्कार देने की योजनासे काम लेना आरम्भ कर दिया है। पत्रोंमें इस प्रकारके विज्ञापन भी निकलने लगे हैं; इस प्रकार स्थिति नितान्त अनुकूल सिद्ध हो रही है। अवस्था प्रारम्भिक है। प्रारम्भ में लेखकों के। कुछ कम

समीलको मन्त्री श्री हीरात त निस्तानहाम परिशत अपने विषय में हम निपन्न उटित नरते हुए पहा—'पन्तारके और व परिनार फीजिये, किन परिस्थितियोंने उने नाम करना पहना है, हमनी और हिम्पात भीजिये, और हम बात नी कर्मना मीजिये कि कामके पीठे अतिक-से-अधिक दिमाम-पच्ची करनेके बाद भी, उसे कितना कम पारिश्रीमक मिलना है, और अन्तमें प्रोविजेन्ट फण्ड, प्रेटयुट्टी पेन्सन और बोनम आईवा प्रवन्ध न होनेके कारण जीवनके अन्तिम दिनोंने उसे निम विषम परिस्थितिका सामना करना पहला है। आदि।" परिपदकी कार्यवाहीमें भी हम विषयको काफी महत्व दिया गया। यहा तक कि सबसे पहले, अभिवेशनमें इसी विषयका और इसी आराय का एक प्रस्ताव किया गया:—

"पत्रकार-कला की स्थिरता तथा विकासके लिए, इस काममें लगे हुए सब भाइयोंका उनके काम तथा नौकरीके अनुरूप प्रोविडेण्ट फण्ड, योनस, योमा, प्रोटयुइटी आदि मिलने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यह पत्रकार परिषद् पत्र-सञ्चालकोसे आग्रह करता है कि वे इस सम्बन्ध की उचित योजना करें।"

क्या हमारे सम्पादक सम्मेलनके कणधार भी इस प्रश्न की महत्ताका अनुभव करके इस सम्बन्धमे कुछ काम करने की चेष्टा करेंगे १ पत्रकार-कला की उन्नित के लिये पारिश्रमिकका प्रश्न हल करने की बहुत सख्त जरूरत है। आशा है, इस ओर उचित ध्यान दिया जायगा।



## शिक्षा-च्यवस्था

وسيموسد

समानार-पन्न शौर पन्नकारों की सत्ना दिन-दिन या रही है, किन्तु यहुत कम ऐसे पन्नकार देखनेमें शाते हैं, जिन्हें भपने पिपयक्त वास्तिक हान हो। हालत यहां तक बदतर है कि बहुतसे ऐसे पन्नकार भी जिनकी गणना काफी अच्छे सम्पादकोंमें की जाती है, इम विषयसे अनिभन्न रहते हैं। इसका सबसे प्रधान कारण तो यह है कि वे इस बकाको पढ़ने की और प्यान ही नहीं देते। वे सममते हैं कि इसके लिए जो योग्यता आवश्यक है, वह यही है कि मनुष्यमें इतना साहित्यक ज्ञान हो कि वह अपने भाव शुद्ध भाषामें प्रकट कर सके। यस। सन्यया यदि उन्हें इस विषयमें ज्ञानका सभाव माहम हो, तो वे इसकी प्रिंका उद्योग करें और उस उद्योगके करनेमें वे अपने आप पुस्तकों, लेखों, अनुभवी पत्रकारोंसे वातचीत आदिके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर ही लें। विषय की अनिभज्ञताका दूसरा कारण यह भी है कि शिक्षा की सस्थाएँ नहीं के बरावर है। नहीं के वारावर क्या, वास्तवमें वे हैं ही नहीं। शिक्षणालय न होने के कारण जो लोग पत्रकारका काम करना चाहते हैं, उन्हें उस कलाके सीखनेका अवसरं नहीं मिलता। एक ओर तो वे इस काम की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं और दूसरी ओर इसके पढानेवालो सस्थाओंका अभाव है, इरालिए उन्हें विषय की जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पैर बढ़ाना पढ़ जाता जाता है और पत्रस्थालकगण ऐसे पत्रकारोंको काममें लगा भी लेते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इनसे अधिक योग्य व्यक्तियोंके मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती।

किन्तु अब समय बहुत पलट गया है। समाचार-पत्र बहुत बढ़ गए हैं। पत्रकार-कला ने समाजमें अपना काफी स्थान बना लिया है। इसलिए अब यह भी आवस्यक हो गया है कि जो लोग इस कला की ओर आकृष्ट हों, वे अधिक योग्य और अपने विषयके अच्छे पंडित हों। इसके लिए अब शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता हो गई है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके कर्णधारों ने इस आवश्यकताको बहुत पहले ही महसूस किया था। उन्होंने सम्बत् १९७७ वाले अधिवेशनमें ही, जो कलकत्तोमें वावू भगवानदासजी की अध्यक्षतामें हुआ था, यह प्रस्ताव पास कराया था—"यह सम्मेलन अपनी स्थायी समितिको आदेश देता है कि अपनी हिन्दी-विद्यापीठमें सम्पादन-कला की शिक्षा देनेके लिए प्रवन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय विद्यालयों के सञ्चालकों से अनुरोध करता है कि यथासम्भव वे भी सम्पादन-कला के। एक पाठ्य विषय बनावें।" इस तरह की चात केवल हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके ही दिमागमें आई हो, सो वात नहीं। अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं ने भी शिक्षालयों और विद्यापीठोंका घ्यान इस ओर आकृष्ट किया था। इस प्रकार लगातार ध्यान शाकृष्ट कराने पर भी कुछ नहीं हो सका।

की पढाई आदिके सम्बन्धमें किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती। साहित्य-सम्मेलन की ओरसे सम्पादन-कला की जो परीक्षा होती है, वह तो और भी तमाशा है। परीक्षाके लिए केवल वे ही विषय रखे गये हैं, जिनका छपरवाले पत्रमें उल्लेख हो चुका है। बढ़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की परीक्षा पास करने पर सम्पादन-कला की विज्ञताका प्रमाण-पत्र कैसे दे दिया जाता जाता है ? 'मारूं घुटना फूटे आँख' वाली दशा है। परीक्षा ली जाय—अर्थशास्त्र, राजनीति, भाषा-विशेष और विज्ञान आदि विपयों की और प्रमाण-पत्र दिया जाय सम्पादन-कलाका १ क्या मजाक है! मानो सम्पादन-कला केाई स्वतन्त्र विषय ही नहीं है, और जो लोग उक्त विषय जानते हैं, मानो सम्पादक की पूरी योग्यता प्राप्त कर छेते हैं! यह मान छेनेमे केाई संकाच नहीं कि उक्त विषय सम्मादन-कलासे अविक निकट सम्बन्ध रखते हैं—सम्पादन-कला तो एक ऐसा विषय है, जिससे प्रायः प्रत्येक विषयका छछ न कुछ सम्बन्ध होता है-किन्तु ये विषय ही सम्पादन-कला हैं, यह कदापि स्त्रीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य-सम्मेलनमे जिससे लोग आशा करते हैं कि इन साधारण विषयोंके अन्तरका जानता हो, इस प्रकार की असावधानी हो, यह केवल खेद को ही नहीं लज्जा की भी वात है। इस ओर कुछ सुधार हुआ है। मगर वह भी अभी निराशा-प्रद है। उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट है कि हिन्दी विद्यापीठमें सम्पादन-कला की शिक्षाका केाई भी ऐसा प्रवन्ध नहीं है, जिस पर सन्तोष किया जा सके। वहा न तो रिपोर्ट टेने की वातें वताई जाती है, न सम्पादन करने की वातें वताई जाती है, न लेख और टिप्पणी आदि लिखने की वाते वताई जातों है, न प्रूफ सशोधन की वातें वताई जाती है, न कोई प्रेस है, न अखवारका कोई काम है, न उस विषयका जाता केाई अध्यापक है, और न केाई अन्य आवश्यक सामान। ऐसी दशामें विद्यायीं क्या शिक्षा पा सकते हैं, यह साधारण वृद्धि रखनेवाले सभी व्यक्ति जान सकते हैं।

प्रकार विवार्थियों हारा निकाला हुआ पन या नहीं होता। एए-डो फारमर्ने पत्र निकाला जाता है। एन तमाम कामोंगे निद्या उन विवार्थियों ने बराबर योग देता रहता है और सलाइ दिया करता है। इस प्रमार पन्नकार-एएके विवार्थियों के व्यवहारिक विद्या मिलती रहती है। यह बाम हमारे यहां भी दिया जा सकता है, पर हमारी सरकार तो हमारी है ही नहीं, फिर मदद कौन करें ? इसलिए सन आयोजन और विचार ज्योंके त्यों परे रहते हैं। अभी पन्न दिन हुए, गुजराती पन्नकार-परिषद् ने बम्बई-विश्वविद्यालयसे अनुरोध किया था कि वह पन्नकार-कला की व्यवस्था करें। जस समयके वाइस चांसलर सर-निमनलाल सीतलवाद ने समावर्तन-संस्कारके अवसर पर दिये गये अपने भाषणों इस बात

तथा ऐसे ही अन्य काम कराये जाते हैं। उन्होंसे यह क्रियाटा ब्लास है

विदाशी ही उसके सम्पादक रोते हैं, और यह उन्होक्त पत्र रोता है। इस

का उल्लेख करते हुए आशा भी दिलाई कि इसपर विचार किया जायगा, किन्तु वह प्रस्ताव अभी ज्यों-का-लों पड़ा है, और कुछ भी नहीं हुआ! सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षा-सस्थाएँ तो भला वैसी हैं ही; जो सस्थाएँ राष्ट्रीय होनेका दम भरती हैं, जो सरकारसे सीधा सम्बन्ध भी नहीं रखती, वे भी कुछ नहीं कर रही हैं। सम्पादक-सम्मेलनके सभापतियों और पत्रकार-कलासे सहानुभूति रखनेवाले गण्यमान्य सज्जनोंके बराबर चिल्लाते रहने पर भी इस प्रकार की उदासीनता वास्तवमें पश्चाताप की बात है।

इस प्रकार की शिक्षा-शालाएँ खुल जाने पर उनके समस्त विद्यार्थी अच्छे पत्रकार हो जायंगे, यह मैं नहीं मानता। पत्रकार जन्मजात होते हैं, किन्तु शालाओंसे इतना अवइय होगा कि जो इस प्रकारके जन्मजात गुण सम्पन्न सम्पादक हैं, वे अपनी योग्यता और बढ़ा सकेंगे और जो ऐसे नहीं हैं, वे भी सतत अध्यवसाय और परिश्रमसे बहुत कुछ हो जायेंगे। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता है।

गुजराती पत्रके सम्पादक और गुजराती पत्रकार-परिषद्के भूतपूर्व सभापति श्री मणिलाल इच्छाराम देसाई ने अपने भापणमे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इस विषय की वास्तविक शिक्षा तो किसी समाचार-पत्रके सम्पादकीय कार्यालयमे ही मिल सकती है। इस वातसे किसीको भी एतराज नहीं हो सकता, किन्तु समाचार-पत्रके सम्पादकीय कार्यालय शिक्षणालय नहीं वन सकते। इसिलए खतन्त्र शिक्षणालयों की स्थापना की आवस्यकता तो है ही। पण्डित माखनलालजी चतुर्वेदी ने द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापति की हैसियतसे भाषण देते हुए इस विषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला था। आपने उपर्युक्त अमेरिकन प्रथाका अनुकरण करनेका अनुरोध करते हुए वहा था—"एक सम्पादन-कलाके विद्यापीठ की आवस्यकता है। ऐसा विद्यापीठ किसी योग्य स्थान पर, बुद्धिमान, परिश्रमी और अनुभवी सम्पादक शिदकों द्वारा सञ्चालित होना चाहिये। उक्त पीठमे अन्यान्य विप्योंना प्रकाप्ट प्रन्य

म्पॉमें पृथारण वैने हो। बनी-पारी बालो हा होटा मान्य बैने दिया जाय, और केंद्रिभी पान समक रेने हे यद समानास्यामे हिस प्रकार दी रागन आलोचानाएँ फैने की जायँ, आठं चनाओं है ज्याव केमे दिमे जायँ किन आलोचनाओं से विषय भी मीमत्या करने मनय व्यक्ति की उपेश भी जाद और हिनमें नहीं, आदि बातों की शुद्ध और स्प्रयोग विद्या देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसी सह्या द्वारा, प्रयोगिक लिए, एक माहादिक-पन्न और एक मासिक पत्र भी प्रकाशित किया जाय । एन सरवासे उत्तीर्भ होनेके परचार् विद्यार्थियों कें। देशके गुछ और उत्तम समाचार-पर्गाके मार्याटयोमे गुछ मनस्वी सम्पादकी के पास प्रत्यक्ष जानके लिए रहा। जाय। इस प्रकार शतरेजी परने-लिराने और समभनेका विश्वित ज्ञान पा चुरने गाले तरण चार-पाच वर्षोमें सम्पाद लेंके काम की चीज हो सकेंगे। रिपोर्ट, प्रुफ, भेंट तथा अन्य भिन्न-भिन्न सम्पादकीय कार्योंसे गुजर कर उनमें से पुछ व्यक्ति, यदि उनमें साभाव सिद्ध लगन हुई, तो देशके अच्छे पत्रकार हो सकेंगे।" चतुर्वेदीजी की यह व्यवस्था बहुत सुन्दर मालम पदती है। कुठ केन्द्रिय शिक्षा-शालाएँ इस प्रकार की होनी चाहिये, किन्तु इस प्रकार की एकाध सस्था रोठि कर ही सन्तोप न कर बैठना चाहिये, इनके अतिरिक्त उपरोक्त अगेरिकन प्रभाके अनुहप अन्य

[शिक्षा-स्यवस्था

छोटी-छोटी संस्थाओं को व्यवस्था भी आवश्यक है। ये सस्थाएँ यदि सरकार खोलनेके लिए तैयार न हो, तो डिस्ट्रिक्टबोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड आदि इस कामको बडी आसानीसे उठा सकते हैं। अमेरिकामें ये संस्थाएँ इस कामको उठाये हुए भी हैं। आवश्यकता थोड़ेसे परिश्रम और लगन की है। पत्रकार-कला से, दिलचस्पी रखनेवाले नेताओं और अधिकारियोंको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

#### पत्रकार-परिचद

"परोपदेशे पाण्डिलम्" की वद्यात, महाठनके सम्बन्धों जैसी पन्नकारों के लिए चिता में होती हो, वैसी शायद हो और किसीके लिए होती हो। पन्नकार दूसरों को लम्बे-लम्बे तेन लिए कर परे-परे शब्दों उपदेश देते रहते हिं—सहाठन करों, सब मिल कर अपनी मांगें पेदा करों, सब मिल कर ही अपनी कार्य-पद्धति तैयार करों और सब उसी कार्य-पद्धतिके अनुसार काम करों इत्यादि—सगर जब अपने लिए इन सब प्रस्तावों पर अमल करने की बात कही जाती है, तब खामांश। सब जोशा-सरोश खतम हो जाता है। यह परोपदेशे पाण्डित्यम्' की कहाबतको चरितार्थ करना नहीं, तो वया है १ कहनेका तारार्थ

यह नहीं कि इस प्रकारका कोई सज्जठन है ही नहीं। सज्जठन है, एक सम्मेटन भी स्थापित है, उसके अधिवेशन भी होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, सब कुछ होता है, मगर काम कोई सामने नहीं दिखलाई पड़ता! इसका सबसे प्रधान कारण यह है कि पत्रकार-वर्ग एक दूसरे की बात मानने और उसके अनुसार काम करनेके लिए तैयार नहीं। शायद वे इसमें अपने गौरव की हानि समभते हैं। जो हो, कम-से-कम इतना जरूर है कि सम्पादक-सम्मेलनके प्रति पत्रकारों की बहुत ही कम सहानुभूति है। न अज़रेजी समाचार-पत्रोंका ही कोई सज़ठन है, न अन्य एतद शीय भाषाओं के पत्रकारोंका और न हिन्दी पत्रोंका ही। हिन्दी की दशा तो और भी अधिक शोचनीय है।

हमारे यहां ऐसी महत्व-पूर्ण संस्थाका अभाव बहुत दिनोंसे चला आ रहा है। उस अभावको हिन्दीके पत्रकारों ने बहुत पहिले, शायद हिन्दुस्तानमें सबसे पहिले, अनुभव किया था। जब, देशमें किसी भाषाके पत्रकारोंका कोई सङ्गठन स्थापित नहीं हुआ था, तब—सन् १८८५ ई० मे हिन्दीके पत्रकारों ने इसकी आवश्यकता अनुभव की। और उसी सन् में भारत-जीवनके तात्कालिक सम्पादक खर्गीय वावू रामकृष्ण बर्माके सभापतित्वमें एक सम्पादक-समिति स्थापित हुई। सिमितिके मन्त्री थे स्वर्गीय श्री राधाचरण गोस्वामी; किन्तु दुर्भाग्यवश यह समिति अधिक दिनों तक न चल सकी। एक ही वर्षके वाद इसका अन्त हो गया। इसके बाद सन् १९०७ ई० में फिर इस विषय की चर्चा सुन पड़ी। उस साल फिर प्रयागमें सम्पादक-सिमिति की स्थापना हुई। इस बार उस सूत्रके सम्रालक श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन हुए। टण्डनजीके निरीक्षण और उनकी कार्यकुरालताके कारण यह सस्था किसी-न-किसी रूपमें सन् १९१३ ई॰ तक स्थापित रही। सन् १९१० मे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापनाके बादसे इसके सालाना अधिवेशन 'साहित्य-सम्मेलन' के साथ-साथ होते रहे। किन्तु सन् १९१३ ई० के वादसे यह सज्ञठन टूट गया। सन् १९१३ ई० में ही जब लखनऊमें साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन हुआ, तभी एक पत्रकारके

जो सम्पादन-सम्मेजन माहित्य-मम्मेजनके साथ-साथ होता था। उसके उह स्या ये रही गये थे :—

- [ १ ] हिन्दी-समानार-पत्रोंके सम्पादकों, रोजको और सचाटकों परस्पर सहयोग स्थापित करना।
- [२] देशके लाभवारी भान्दोलनीमें हिन्दी-पत्नी की ग्रम्मिल्ति-एकिंग प्रयोग करना।
  - [३] विषद्यस्त सम्पादकों भी सहायता करना।
  - [४] हिन्दी-पत्र-सम्पादन-कला को उद्यतिके लिए प्रयन करना ।

[क] व्याखानों द्वारा।

[ ख ] पुस्तक प्रकाशन द्वारा।

[ग] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा।

[घ] परीक्षाओं द्वारा।

[५] हिन्दी-पत्रोंके लिए एक 'न्यूज-एजेन्सी' स्थापित करना और भिन्न-भिन्न विषयो पर हिन्दी-पत्रों की सम्मतियोंको अन्य भाषाओके पत्रोंको भेजना।

उक्त उद्देशोंके विरुद्ध कुछ कहने की गुजाइश नहीं। जहा तक उद्देशोंका सम्बन्ध है, वहां तक वे बहुत अच्छे हैं। किन्तु सवाल इन उद्देशों की सिद्धिके लिए तदनुरूप काम करनेका है। यह काम नहीं हो रहा है, यही दुःख की वात है। श्रीयुत पण्डित साखनलालजी चनुर्वेदी ने सम्पादक-सम्मेलन वाले अपने भाषणमे इस बातपर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणो पर भी विचार किया था। सङ्गठनमे पत्रकारोके भाग न छेनेके कारणोमे उन्होने इन वातोंको गिनाया था-"एक तो सम्पादकगण या सञ्चालकगण स्वय अपने पत्रोंके जीवन विधाता हैं। फिर भला वे किसीके अनुशामनमें केंसे रहें १ दूसरे जिन पूजीपतियोंके हाथमें देशके कुछ प्रभावशील समाचार-पत्र हैं, वे शायद इस वातका भय मानते हैं कि यदि साहसी गरीव 'उपकरण' पत्रकार सङ्घमे वलवान हो गया, तो निरंकुशताको एक गहरी ठोकर लगेगी और उसके ठोकर लगते ही पूजी-वाद की इमारत की नींव हिलने लगेगी। इसका तीसरा कारण भी शायद है। सङ्गठनका काम विना धनके नहीं चल सकता और धन धन-पतियों की जेवमें है। फिर गरीव पत्रकार सङ्गठन करें तो किस विरते पर ?" चतुर्वेदीजीके दताये हुए कारण ठीक है, पर धनाभावका कारण कारण होते हुए भी एक वहाना-सा देख पड़ता हैं। यदि योग्य और प्रभावशाली पत्रकारों की रुचि इस विषयके प्रति हो जाय, वे इसमे भाग लेने लगें, तो धनाभाव वड़ी सरलताके साथ दूर हो सकता है। आखिर दूसरी संस्थाएँ भी तो चलती ही हैं। उनमें

प्रकारों की इन प्रकार की सहभारे न गाँउन महिल उनेग ने। जार उन्ना क्रियो गो मामादक-मामोलनके उत्रेशमें जा सुवा है, हिन्तु हम स्थान पर यदि कट बातें विस्तारिक माथ भी यह दे जांय तो अनाव्यक न होगा। देन्तीन बाते साम तौरमे विचार करने दी हैं। एक तो, और दायद मनमे प्रान, बात यह है कि अभिनांदा मन्यादक्रमण आने भनोदी यान पति। यनाने की शोर मुक्त गरे हैं। अपने तुच्छ-स्वार्धके मिय्या-प्रलेभनमें पर कर वे आद-र्जन्यत हो जाते हैं और अपने पवित्र-भनोके मुद्दो पर कण्य की गन्दी वालिमा पोतकर कभी अस्त्रील-भे-अस्त्रील लेगा, विज्ञापन आदि द्याग्ने हैं, बसी भारमाका रानन कर, रायेके छोभमें, इन्डाके विका, व्यक्ति-विशेष की मूठी प्रशंसा या होपमूलक निन्दा करते हैं और यभी शादर्श और यर्तव्यको तिला-अलि देकर ऐसे-ऐसे समाचार और ऐसे-ऐसे मजान टापते हैं, जो उनके पाठकों की रुचि विगाइ कर, उन्हें गहरे गड़ेमें डिकेल देते हैं। इन भयद्भर और घातक प्रशृतिको रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है। सम्पादक-सम्मेल्नको ममाचार-पत्रों की नीति सम्बन्धी ऐसे सार्वभौग नियम बनानेका प्रान करना चाहिये, जिनके अनुसार काम करनेके लिए समाचार-पत्रोंको आदेश दिया जा पण्डित वावूराव पदारकर ने इस कार्यको अन्नकारीका आदर्श ठहराना' कहकर याद किया है ओर श्री रामानन्द चटर्जी ने इसे नीति और शिष्टाचार स्थापित करना कहा है। ये दोनों बातें एक ही हैं और इसका प्रवन्ध करना चाहिये। यह ठीक है कि इस प्रकार निर्दिष्ट आदेश और नियम अनेक समाचार-पत्रोंके सम्पादकोंका मान्य न होगे, वे रवेच्छाचार-पूर्वक इनकी पूर्ण अवहेलना भी करेंगे, मगर सम्मेलन परचों और पत्रोंके द्वारा ऐसे समाचार-पत्रों की कड़ी आलोचना करके उन्हें अपनी बात माननेके लिए मजबूर कर सकेगा।

दूसरी बात जिसकी तरफ सम्पादक-सम्मेलनका खास तौरसे ध्यान देना चाहिये, वह है समाचार-समितिके विषय की। समाचार-समितियों ( News Agencies ) का वर्तमान प्रबन्ध बहुत त्रुटिपूर्ण है। एसोसियेटेड प्रेस, रूटर, युनाइटेड प्रेस, ये ही तीन समाचार-समितिया है, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते हैं। इनमें से पहली दो समितियोंका तो पूर्ण सरकारी समम्मना चाहिये। इनके द्वारा जो समाचार प्राप्त होते हैं, उनमे सरकारी आवरण चढा रहता है। हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए इनके समाचार अधिक लाभके नहीं होते। तीसरी समिति अवस्य कुछ निष्पक्षभावसे राय देती है; किन्तु इनसे भी सन्तोष-प्रद समाचार-संप्रह नहीं होते। समाचार-पत्रोमें हमे अपने समाज और अपने राष्ट्रका प्रतिविम्ब जैसाका तैसा देखनेका बहुत कम प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यकता है एक ऐसी समाचार समिति की, जो इस प्रकारके समाचार हमारे पास पहुंचा सके। ऐसी समाचार-समितियोंका अपना काम पक्षपात-शून्य नितान्त राष्ट्रीय-भावसे करना होगा। केवल आश्चर्य, कोध, घृणा, विद्वेप और शत्रुता पैदा करनेवाली घटनाओं के ही नहीं; वरन् ऐसी घटनाओं के भी समाचार भेजना होगा, जो दया, श्रद्धा, लाग, तपस्या, आदि उच-भावोंका जायत करनेमें सहायक हों। श्री रामानन्द चटजीं ने अपने एक छेखमे इसी विषय की चर्चा करते हुए लिखा था—"हम इस वात की रिपोटं तो बहुत जत्दी दे देते हैं कि अमुक अभियुक्त अमुक मिलस्ट्रेटके सामने पेश किया गया, मगर

रक्षा । पद्मकारी की आर्थिक अवस्था बदी राताव है और वही अवस्था जीवन भी मबसे प्रनान समस्या है। हर्मालए पत्रहारी की इस आह ॥ ता सु गर वर्ले के लिए बहुन बोध प्रयम होना चाहिये। इचारती पद्महार परिपद् ने भी इस भोर त्यान दिया है। अभी पिछले ही अधिरेशनमें इनने तुरु प्रस्ताव पान किया है, जियमें पञ्च-मनाठकोंसे यजा गता है कि ने अपने यहा के पञ्चनारोंके लिए पेन्दान, बोनम, ब्रेन्युरटी, श्रीबिंग्ड फण्ड शादि की व्याह्या वरे। एम आरायके प्रस्ताव हिन्दी सम्पादक-सम्मेटन हारा भी स्रोटन हिये जाने चाहिये और उनके। अमलमें लानेके लिए पूर्व प्रयन्न भी दोना चाहिये। आर्थिक अवस्थाके गम्बन्धमें श्रीरामादन्द चटजी ने एक योजना पेश वी है। उनका कहना है कि एक अधिल भारतवर्षीय पत्रकार परिपद् हो, जिसकी शासाएँ प्रत्येक प्रान्तमं हों। ' उसके वाधीन पत्रकार-सहायक-कोष नामसे एक कोष रयापित किया जाय। इस कीपके द्वारा उन पत्रकारों की सहायता की जाय, जिन पर राजदोह या ऐसे ही फिसी अन्य अभियोग पर मामठा चला हो और इसी कोपसे विषद्यस्त पत्रकारों और उनकी मृत्युके कारण विपत्तिमे परे हुए उनके सुटुम्बियों की सहायता की जाय। यह योजना ध्रान देने योग्य है। इन सब वातोंके अतिरिक्त सम्पादक-सम्मेटनको सतर्कता-पूर्वक समस्त

तीवर्ध बार, जिल्ही और साम तीरमे बान दिस्सा है, वर है पद्मरासे

की स्था, उनके स्वती की रथा, उनके प्राची की रथा और उनके आदिनों की



ಕೆಂಂದಿಂತ ೨೦೦ದಿಂದ ೧೦೦ದಿಂದ ೧೯೦೦ದಿಂದ ೧೯೦೦ದಿಂದ ೧೯೦೦ದ ಕ್ಷಾಂಡಿಗಳು ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ೧೯೦೦ದ ಕ್ಷಾಂಡಿಗಳು ಕ್ಷಾಂಡಿಗಳು ೧೯೦೦ದ ಕ್ಷಾಂಡಿ ಕೂಡುಂತ ೨೦೦ದಿಂದ ೧೯೦೦ದ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ ಕ್ಷಾಂಡಿಯ

राजा रामपाल सिह ( कालाकांकर )

घटनाओं को देखते रहना चाहिये और यह सोचते रहना चाहिये कि कौन-सी वात पत्रकारोके सम्बन्धमें क्या प्रभाव डालेगी। कानूनों की ओर विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिये। वैसे ही हमारा मार्ग इन कानूनोंके काटोके मारे दुर्गम हो रहा हे, तिसपर भी नये-नये काटे तैयार ही होते जा रहे हैं। तार, पोस्ट-आफिस, रेलवे आदि की अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्धमे हमारे यहाके नियम और महसूल आदि अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कहे हैं। इनमें सुविधा जनक सुधार करने की वडी जहरत है। तारोके सम्बन्धमें एक बात और भी विचारणीय है कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरी-लिपि में भी भेजे और प्राप्त किये जा सके, तो बहुत सुविधा हो जाय। पत्रकारों में कभी-कभी आपसमे भागड़े हो जाते हैं। ऐसे अवसरो पर सम्पादक-सम्मेळन को इन भागड़ोको दूर करने और अविक जातिमय वातावरण तैयार करनेका प्रयत करना चाहिये। उदीयमान नयं पत्रकारीको उत्साहित करनेके लिए भी प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे आयोजनों पर विचार करना चाहिये, जो पत्रकार-कला की सामृहिक उन्नतिमें सहायक हो और जिन व्यक्तियों या सस्थाओं द्वारा इस उन्नति की आशा हो उनकी यथा-सा'य सहायता करनी चाहिये। पत्रकारी के जीवन-चरित्र तथा उनके अनुभवींको खामतौरन एकत्र करके लिखानेका प्रयत्न करना चाहिये। पत्रकारां की योग्यता की परीक्षा करनेके लिए भी उपाय सोचते रहना चाहिए; ताकि अयोग्य पत्रकार इन धन्धेमें पद्कर इसे दइनाम न कर सके। योग्य पत्रकारोंके पारिश्रनिक की शरहको उत्तत करनेश भी सम्पादक-सम्मेलनका सतत प्रयत्न करते रहना चाटिये । पत्र-मधालकोंसे मिलकर उनके लिए योग्य पत्रकारोंको जुटा देनेका जान भी रामादक-मन्तेलन हारा हाथनें लिया जा मकता है। अच्छे-अच्छं पत्रकार पैटा वरनेके लिए लोगों जो उत्ताहित दिया जाना चाहिये कि वे पत्र-सम्पादन-कला नक्याभी सच्छी-से-अच्छी पुस्तकें लिएं, जिनके पडकर विदापी इस कलाण रहस्य

सरकारी स्पिटें तथा अन्य सारतारी कामजाता, हमारे वर्ती हिन्दी नहीं नहीं भेजे जाते। इनसे हमें यही फठिनाईका मामना करना परण है। सरकारी काराजास्यो। की समुचित आलोचना अको पाठकों के सामने पेदा बरनेमें हमें किटनाई पहली है। सम्पादक-सम्मेलनके। चाहिये कि वह ऐसा प्रान करें। जियसे ये कागजात बिना भेद-भाउके समस्य प्रतिश्वि गमाचार-एवं रे पायः चाहे वे कियो भाषाके क्यों न हो, भेजे जागा वरें । इसके अतिरिक्त सम्मादश-सम्मेलनका समाचार-पत्रीका एक श्टनलावद इतिहान तैयार कराने, समाचार-पत्रोंके लिए कागज, स्याही शादि जगरी सामान सला कराने, गुरा-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने—आदि हे लिए भी उद्योग करना चाहिये। टाटप की नोर सास तीरसे ध्यान देने की जहरत है। हमारे वर्णीका आकार-पकार प्रेनके पामके लिए बहुत अधिक असुविधा-प्रद है। जहाँ अज़रेजी आदि भाषाओं मे बेक २५०-२०० प्रकारके टाइप ही से काम चल जाता है, वहाँ हमारे यहाँ लगभग ६००-७०० प्रकारके टाउप लगते हैं। जार-नीचे जुरनेवाली मात्राओं और सयुक्ताक्षरोके कारण यह असुविधा और भी अधिक राटक्ती है। इस दिशामें अक्षर शास्त्रियो द्वारा अपने अक्षरोमें आवश्यक सुधार करानेका काम भी बहुत

आवश्यक है। विदेशों में इस दिशामें रोज नई खोज होती रहती है। हमारे यहां, जहा की वर्णावली प्रसके कामके लिए इतनी दोषपूर्ण है, कुछ नहीं हो रहा है। गुजराती और मराठी आदिके विद्वानों ने इस ओर ध्यान देना गुरू कर दिया है। कहनेका यह तात्पर्य यह नहीं कि हिन्दीमें इस विषयपर विचार ही नहीं किया गया। अभिप्राय केवल यह है कि हिन्दीमें इस ओर न अपेक्षित थान्दोलन किया गया और न प्राप्त प्रस्तावोंके अनुसार काम ही किया गया। अब साहित्य-सम्मेलनके गत इन्दोरवाले अधिवेशनके वादसे, जिसके साथ काकालेलकर साहब की अध्यक्षतामे एक लिपि-सम्मेलन भी हुआ था, इन दिशामे कुछ काम हो रहा है। लिपि और प्रेसके कामके विशेषत्र श्रीहरीजी गोविलका उद्योग इस विपयमे सराहनीय है। हिन्दीके समाचार-पत्रोंको इस आन्दोलनमें साथ देना चाहिये। कुछ दिन हुए इस सम्बन्धमे श्री जगमोहन 'विकसित' ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था। आपका कहना था कि 'अ'कार को छोड़कर शेष सब खर सरलता पूर्वक उड़ाये जा सकते हैं और मात्राओं की सहायता से-अकारमे सम्बन्धित मात्राऍ लगा देने से-समस्त खराँका काम निकल सकता है। एक सलाह यह भी है कि व्याजन अकार स्वरके साथ न लिखे जायं। वे एक प्रकारसे आधे हों और उनमे यथावस्यक मात्राएँ या अक्षर जोढ़ दिये जाया करें। श्री रामानन्द चटर्जी की सलाह है कि अदारोमें मात्राएँ रूपरसे न लगा कर सम्बन्धित अक्षरके आगे मात्रा-व्यक्तक स्वर लिया दिया जाया करे। इस सन्यन्थने काफी महत्वपूर्ण सलाह श्री गणेराराम सिश्र ने बहुत दिन हुए दी थी, जब उन्होंने 'सरस्वती' में इस सम्बन्धमें एक देख प्रक्राणित कराया था। मराठीके प्रसिद्ध विद्वान बेरिस्टर सावरकर ने तो इस सम्बन्धने एक पुस्तज तेंग्यार की है, जो अभी हाल ही ने प्रकाशित हुई है। अब उन-रोक्त लिपि-सम्मेलनके बाद एक विषय की बहुत अधिक छान-बीन हुई है और हो रही है। और इस सन्दन्धमें बहुत उपयोगी माथ ही सरल और सुबे।ध संजोधन भी सामने साये हैं। ये सब वातें विचारणीय हैं।

एक तिस्तृत इतिहान तन्तर वराने की भी प्यान न वस्ती चारिये। वर्तमान वज्ञों और पत्रकारों की एक अदिराहरी [विम्तृत मृद्धि] तक्यार करानी चाहिये। गुजराती-पत्रकार-परिषद् अस अवारका काम कर भी को है। समानार-पत्रों का अतिहान िराने के सम्बन्धिन, हुछ दिन हुए श्री अवन्ति बहारी माबुर की सूचना पढ़ने को मिली थी। मुना है, अब वह तक्यार भी हो गया है। सम्बादक-सम्भेलनको ऐसे देगों के दिगनेवालों की यथा-द्राणि महायता करनी चाहिये और उन्हें ब्रोत्साहित करने के लिए मदा प्रयत्न करते रहना चाहिये।

अन्तमें दो शब्द सम्पादक-सम्मेलन नामके सम्बन्धमें पहना आवस्यक प्रतीत होता है। सम्पादक शब्द एकधेशीय है। इसिल्ए यह नाम भी एक देशीय अर्थका खोतक है और उससे केवल सम्पादकों के सम्मेलनका ही चोध होता है। रिपोर्टर, आलोचक, सम्बाददाता आदि अन्य पत्रकारों के सम्मेलनका नहीं। मालम होता है कि जब यह नामकरण-सस्कार किया गया था, उस समय हिन्दी समाचार-पत्रों सम्यादकके अलावा और कोई कर्मनारी नहीं होते थे। स्सीलिये सम्पादकके अलावा किसी अन्य शब्दका अधिक प्रचार नहीं हुआ और इसीलिये इस सस्थाका नाम भी सम्पादक-सम्मेलन रख दिया गया। सगर अब परिस्थिति बदल गई है। सम्पादक-सम्मेलनके अन्दर सम्पादक ही नहीं, उप-सम्पादक, रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकारके पत्रकार गामिल हो सकते हैं। इसिलिये अब यह नाम सार्थक नहीं मालम पढता। पत्रकार शब्द काफी प्रचारमें आ चुका है और उसका अर्थ ही इतना व्यापक है कि वह उपर्युक्त सब व्यापियोंका अपने आवर्तमें घेर सकता है। इसिलिये यदि उसका नाम बदलकर पत्रकार-परिषट् रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा। पण्डित माखनलालजी ने अपने भाषणमें यत्र-तत्र 'पत्रकार-सह्न' शब्दका उपयोग किया भी है। सघ और परिषद्में कोई मेद नहीं। फिर भी परिषद् इसिलिये पसन्द किया गया कि उसमें सार्थकताके साथ-साथ अनुप्रास की मनोहारिता भी आजाती है। इन्दौरमें जो अधिवेशन साहित्य-सम्मेलनसे पृथक किया गया था, उसमें सम्मेलनका नाम पत्रकार सम्मेलनरखा गया था और तबसे जितने अधिवेशन हुये, उन सबमें यह नाम स्वीकृत हो चुका है। अतः इस सम्बन्धमें अब कोई मत-मेद नहीं है और प्रायः यह सर्व सम्मत हो गया है।

#### विज्ञापन

निज्ञापनका शुद्र पत्रकार-फलामें कोई निदीय घनिष्ट सन्वन्य नहीं है। यह एक स्वतन्त्र विषय है। फिर भी यहां पर उसका उत्तेश्व करना इसिए आदशक प्रतीत होता है कि एक समाचार-पत्रको सर्वात-पूर्ण बनानेमें इसकी भी वाव-द्यकता होती है और जब पुस्तकमें समाचार-पत्र सम्बन्धी अन्य सब बातें लिसी ही गईं, तो हमका भी उल्लेख हो जाना चाहिये। फिन्तु यहां पर इस सम्बन्ध का जो विवेचन किया जायगा, वह विज्ञापन-दाताओं की दृष्टिसे नहीं, समाचार पत्र की दृष्टिसे ही किया जायगा क्योंकि पत्रकार-फलासे इस विषयका जो सम्बन्ध है, वह उसी दृष्टिसे ही अन्यथा नहीं। विज्ञापन दाताओं की दृष्टिसे

इस सम्बन्ध की विवेचना पढ़ने की इच्छा रखनेवाले सज्जनोंको उस विषय की अन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिये।

विज्ञापन एक अमेरिकन लेखकके शन्दोंमें 'किसी व्यक्ति या समृहका दूसरोंको एक ऐसा विशेष काम करनेके लिये सममानेका यत है, जिससे उस व्यक्ति या समूहको कुछ आर्थिक लाभ पहुंचे। किन्तु यह चेष्टा होनी चाहिये ऐसे ढासे जिसमें व्यक्तिया समृह्से विज्ञापन-दाताको खयं जाकर न कहना पड़े और जिस साधन से वह बात कहे, उसके लिये व्यक्ति या समूहका कुछ खर्च करना पहे।' विज्ञापन-बाजी की प्रथा बहुत पुरानी है, किन्तु उसका वर्तमान रूप अवस्य नया है और जैसी हालत है, उसका देखकर कहा जा सकता है कि यह रूप सदा परिवर्तित ही होता रहेगा। रोज नये-नये तरीके देखनेमें आते हैं। पहिले-यहुत पहिले मु हसे वोलकर विज्ञापन देने की प्रया थी। इसके वाद हायसे लिखेकर विज्ञापन किया जाने लगा। इसके बाद जब छापाखानोंका आविष्कार हुआ, तब छाप-छाप कर विज्ञापन बाजी होने लगी। और फिर तो अनेक प्रकारके टक्क निकले। उन नवका उल्लेख करनेका यह स्थान नहीं है। यहा पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उन तमाम तरीकोंमें से एक तरीका यह भी है कि गमाचार-पत्रोंमें विज्ञापन छापे जाय, इस तरीकेके मुताबिक अनेकानेक विज्ञापनटाता व्यापारी ममाचार-पत्रोंमें अपने विज्ञापन प्रकाशित बरवाते हैं।

निशापन देनेमें निज्ञान-शानागण मचमें अधिक वह निशाप सही है कि जनने बात अधिक से-अक्ति है हिम समानार-पत्र की जिल्ली अधिक शहक सह यह है। एक यह और भी देशी जाने पान उतने ही अधिक विज्ञापन भी पह नते हैं। एक यह और भी देशी जाने हैं। एक यह कि विज्ञापन भी पह नते हैं। एक यह अधिक से निश्च कर पह ना सकता है, जिनमें हतना मामध्ये ही हि उन पहाके हिये आवश्यक धन नहीं कर सके। जो बेचारे पैसेके हिये साम ही दस्दर साक छाना परते हैं वे किन पूर्णीसे विज्ञापनदाता की पस्तु रारीदेंगे १ एमिएये विज्ञापनदाता यह भी देशते हैं कि जिन समानार-पत्रमें वे जिलापन छपवाने जा रहे हैं, उनका प्रचार धनवानों में है या गरीबोमें। धनतानों जिन पत्रोंका प्रचार होता है, उनको काफी मिलने की अधिक छिषधा होती है। किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनको काफी विज्ञापन भी नहीं मिलता।

विज्ञापनकी दर प्रत्येक समाचार-पत्रके लिये अलग-अलग होती हैं। रसका बहुत कुछ सम्यन्ध उस पत्र की प्रतिष्ठा, उसकी लोकप्रियता, उसकी आहक- मख्या, आदि पर होता है। जिस पत्रमें इन बातों की जितनी अधिकता होती हैं, उसे उतने ही अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं और इसिलए उसकी दर भी अपेक्षाइत अधिक होती है। कभी-कभी तो यह दर इतनी ऊँची होती है कि जो लोग विज्ञापनके महत्वका नहीं जानते वे हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना—इतना धन व्यय करके विज्ञापन-दाता लाभ क्या उठाते होगे। कहते हैं अमेरिकामे स्त्रियोंके एक मासिकपत्र की एक पन्ने की एक बार की विज्ञापन की छपाई १६०००। रुपया है! हमारे यहा विज्ञापन-वाजीके युगका अभी प्रवेश ही हुआ है, इसिलए और इसिलए भी कि अभी हमारे व्यवसायी भाई विज्ञापन की महत्ता नहीं समक्त पाये, हमारे समाचार-पत्रोंको बहुत ही थोडी विज्ञापनकी छगाई मिलती है। किन्तु अब धीरे-धीरे हालत सुधर रही है। यह सन्तोष की बात है।

विज्ञापन समाचार-पत्रों को वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। इसके लिए उनको ख्वय अपना विज्ञापन करना पड़ता है। अपने एजण्ट भेज-भेज कर या पत्र आदि भेजकर अथवा अन्य उपायों द्वारा समाचार-पत्रके 'विज्ञापन वावू' को व्यापारियों के पाससे विज्ञापन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ता है। एजण्ट लोग व्यापारियों या विज्ञापक एजन्सियों (adverusing agencies) से मिलजुल कर उन्हें अपने पत्रकी प्रतिष्ठा, प्राहक-सख्याकी अधिकता, लोकप्रियता आदि वाते सुम्ताकर और इस प्रकार विज्ञापन देनेसे विज्ञापन-दाताओं ले लाभ की वातें वताकर विज्ञापन प्राप्त करते हैं। इसके लिये एजन्सियों, एजण्टों आदिको काफी कमीशन भी देना पड़ता है। यह सब करना आवश्यक होता है। वैसे तो प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रोको बिना कहे सुने भी विज्ञापन प्राप्त हुआ, करते हैं, किन्तु लगातार स्थायी विज्ञापन प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना ही आव-इयक होता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रों को व्यापारिक दृष्टिसे सफलता-पूर्वक चला ले जानेमें विज्ञापनका बहुत हाथ रहता है। जिन पत्रोंको विज्ञापन

नहीं मिलते उन्हें, यहता अधिक आधिक मबद उटने पहले हैं। उन पन्ने में बात छें , दी निये, जी जिला जिल्लाने सफल प्रमुखक स्टाये जाने हैं। उनमें प्र ने लगा रानेवाले व्यक्तिः व्यक्ति व्यवस्थ रूपने काम करा है और पतिये अभिक मूच रगने पा भी उनहों कारी ब्राइक मिछ जाते हैं और बब मूच भी सामा से अधिक लाए और प्रात्त की बाफी मिल गये, सब दिन नाहे जिला को पाहे गरी, वेंगे ही पत्र घर गरेंगे चल गाना है। जिन्तु यह एका मभी बनोबो नहीं प्रता होता। य तारद-वन में बिना रिनावने है चल ही नरी पाते। इमिल्ये होता यह है कि माधारण पनेकि सनावक विभावनी पर और गुँद कर बेनगर उन्हों हैं। उभर शालन यह है कि संदेश-अनंत्र त्यापार करनेवाले नी विज्ञायनका महात्र नहीं समन्ति और अस्त्रीय योगारियों की द्वावालों, अद्दर्शत हिनायें बेंबनैवालेको उमहा चहन तम गया है। ये अपने अज्जीलगा और नन्दीने भरे हुने विद्यापन भेजते है। इधर मनाळारमण नो याट चौद्रते रहने ही हैं। निशायन पाते मी बिना उमके मदमृत पर विचार किये, वैगा-का-बैसा छाप देते हैं। यह पड़ी इया गर कार्य-वादी है। पत्र-मदालक्षका इस बातका सदा ध्यान स्ताना चाहिये कि कीई विज्ञापन ऐसा न प्रकाशित हो जिससे जानतामें विसी प्रकार की भरूनीयता या मुक्तिका प्रचार हो। पत्नीका उर्देश्य पवित्र है। उनने गन्दगी लाना पत्नीहै व्य को गलकित करना है। इम और नमाचार-पत्रोके समालकों, सम्पादकों की थान देना चाहिये। सम्पादक-सम्भेठनके। भी इस शोर ध्यान देने की आव-स्यकता है। गुजराती पत्रकार परिषद ने ऐसा किया भी है। उसके दूसरे अधिवेशनमें इस विषयमे यह प्रस्ताव पास हुआ है :- "परिषद समस्त पत्रकार भार्योसे प्रार्थना करती है कि वे अपने पत्रोमें शराव आदिके या ऐसे विशापन, जो मुहचि-भन्न करनेवाले हों, न छापा करें।" यह प्रस्ताव विदोप-हपसे विचारणीय और अनुकरणीय है। आज्ञा है पत्रकारवर्ग इसपर आवश्यक भ्यान देगा। कुछ विशापन कानूनन सरकार द्वारा रोके भी जाते हैं। इनमें

चाहता है। ऐसी अवस्थामें यदि उसके पास उसके लेख की कोई प्रति नहीं पहुंची, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पत्रका अद्ध भेजनेसे भी इस काममें एक असुविधा होती है। वह यह कि यदि लेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, केवल अपने लेखका ही सप्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता है—तो उसे उस पत्रके उस अद्धसे अपना लेख फाइना पड़ता है और इस प्रकार पत्रका अद्ध खराव करना पडता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकों के पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखों की कुछ प्रतियां छापकर पत्रके सम्बन्धित अद्धके साथ भेज दी जाया करें।

कुछ छेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी' (advance copy) दूसरे अखवारोंमें छपनेके लिए भेज दी जाती है। 'एडवान्स कापी' उस कापीको कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेके िए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अद्भमें वह प्रकाशित होने-वाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, जो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहों में प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्र भेजी जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पत्रमे छपनेके लिए, जब कम्पाज हों चुकता है, तब रूफके रूपमें उराकी कुछ अधिक किपयां है ही जाती हैं। और इन्ही पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोंके साथ 'प्रकाशनार्थ' लिखकर उन तमाम दूसरें अखवारोंको भेज दिया जाता है, जिनमें उनका प्रकाशित करवाना प्रेषकको अभीष्ट होता है। इस प्रकारके मजमूनको भेजनेमें प्रायः यह ख्याल भी रखा जाता है कि मजमून यह देखकर भेजा जाय कि किसी पत्रमें वह भेजनेवाले सम्पादकके पत्रसे जल्दी प्रकाशित न हो सके। यह केवल इसलिए किया ं जाता है जिसमें जनतामें अपने पत्रके लिए यह अम न फैंले कि उसमें अमुक मजमून वादमें छपा।

## फुटकर वाते

Lucioni

ठेराक्रीके पुरस्कार की बात पीटे कही जा नुकी है। उस सम्यन्पर्में जें अवस्था है, वह तो है ही, एक बात यह भी देरानेमें आती है कि जिन सम्पादनों के पात लेराक-गण अपने लेख भेजते हैं, व सम्पादक-गण वह भड़ भी नहीं भेजते, जिसमें लेराक का लेख प्रकाशित होता है। यह अनुचित है। होना यह चाहिये कि जिस अहुमें ठेख प्रकाशित हो, उसकी प्रति तो हर हालतमें भेज ही देनी चाहिये। लेराकी कुछ प्रतियों भी सास तौरसे अलग छपवाकर भेज देनी चाहिये, ताकि लेखक अपने लेखका और जो उपयोग फरना चाहे, भरे। प्रयोक देखक और कुछ नहीं तो कम-से-कम अपने लेखका संग्रह रहाना तो स्वभावतः हो

चाहता है। ऐसी अवस्थामें यदि उसके पास उसके छेख की कोई प्रति नहीं पहु ची, तो उसे वड़ी निराशा होती है। पत्रका अद्ध भेजनेसे भी इस काममें एक अधुविधा होती है। वह यह कि यदि छेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, केवल अपने छेखका ही सग्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता है—तो उसे उस पत्रके उस अद्धसे अपना छेख फाड़ना पडता है और इस प्रकार पत्रका अद्ध खराब करना पडता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि छेखकों के पास उनके निजी उपयोगके लिए छेखों की कुछ प्रतियां छापकर पत्रके सम्बन्धित अद्धके साथ भेज दी जाया करें।

कुछ लेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी' (advance copy) दूसरे अखवारों में छपनेके लिए भेज दी जाती है। 'एडवान्स कापी' उस कापीको कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेके िए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अद्भमें वह प्रकाशित होने-वाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, जो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहों से प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्र भेजी जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पत्रमें छपनेके लिए, जब कम्पाज हों चुकता है, तब रूफके रूपमे उराकी कुछ अधिक कपिया छे छी जाती हैं। और इन्ही पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोके साथ 'प्रकाशनार्थ' लिखकर उन तमाम दूसरे अखवारों मे जे दिया जाता है, जिनमे उनका प्रकाशित करवाना प्रेपकको अभीष्ट होता है। इस प्रकारके मजमूनको भेजनेम प्रायः यह ख्याल भी रखा जाता है कि मजसून यह देखकर भेजा जाय कि किसी पत्रमे वह भेजनेवाले राम्पादकके पत्रसे जल्दी प्रकाशित न हो सके। यह केवल इसलिए किया जाता है जिसमे जनतामें अपने पत्रके लिए यह भ्रम न फैले कि उसमें अमुक मजसून वादमें छपा।

#### पत्रमार-यना ]

नमानार-पत्रमें कभी-राभी तेरा रिके स्थान पर के हैं पाराधित या रिपत नाम न देकर, रेगल 'प्राम' बाद लिया दिया द्यापा है। यह उर्गद-वर्गय उर्गा श्रेणी सारे रोग होता है, दिन श्रेणी रें मुम्लाम या गम नाम रेगा। इस प्रशासी देंग भी सम्पादरीय या गेर-प्रयादरीय ही सहते हैं। हिन्तु अधितां में ऐसे छेउ नम्यादरीय या चरने अति निष्ट सम्याद रमने गाँधे रेगर के ही होते हैं। उनमें नाम इसलिए नहीं दिया द्याला कि इसके रेगर इसकी बाई वो दिम्मेदारी नहीं हैंगा नाएते। कभी-राभी ऐसा भी हैं ता है कि देखने लिया नुत्ते और उम्पीदा ही न्त्रमेंक बाद बीरमी पराले पर भाषा-भाग आदि के विचारमें, जब बाद शहरा हों। मालम होता, तब दम रेगर्में 'प्राम' पादद जोड़ दिया द्याला है। इस वाममें जिया हुआ भाष यह रहता है कि होंग कहीं यह न सम्म बेठे कि सम्यादक की प्रदिश्च भाषा और उन्हें विचारों सा प्रयोग नहीं किया और इस प्रकार सम्यादक की प्रतिष्ठामें थोई-सी हानि हो।

'कापी' तैयार करनेके िए सम्पादकों की—पापी प्रायः गम्मादक या उप-सम्पादक हो तैयार करते हैं—शाये हुए या स्तयं तैयार किये हुए मेंटरको पिटिंग् प्यान-पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। इसके बाद लाठ स्याहीने साफ-साफ माट-छंट करना चाहिये, जिसमें कम्पीजिटरोंको उसके पढ़ रेनेमें जरा भी तक्लीफ न हो। यदि ऐसा प्रतीत हो कि काट-हाट करनेसे कापो बहुत गन्दी हो गई है और उसके कम्पीज होनेमें बहुत गलतियां हो जानेका दर है, तो यह अच्छा होगा कि कापी जिस प्रकार वह सम्पादित की गई है, उपी प्रकार फिग्से साफ-साफ लिया ली जाय। हिन्दी-पत्रोंके लिए यह और भी जहरी होता है। न्योंकि हिन्दीके कम्पीजिटर अधिकाशमें अशिक्षित होते हैं और अधिक क्टी-इटी कापीको कम्पीज करनेमें बहुत-सी गलतियां कर सकते हैं। उसर क्यीको पहिले पढकर, फिर उसमें सम्पादन करने की बात कही गई है। यह भी हो सकता है कि सम्पादक साथ ही साथ पहिलो ही बार पड़ता भी जाय और आवश्यक सम्पादन भी करता जाय। अपनी लिखी हुई कापीमें तो यह बहुत सरलतासे हो सकता है। किन्तु दूसरेके लिखे हुए मेंटरमें एक डर रहता है। वह यह कि सम्पादकको यह तो माल्रम नहीं होता कि लेखक ने किस स्थान पर कौन वात लिखी है या कौन-सी वातें लेखमें आ गई हैं और कौन-सी नहीं आयी इसलिए एक साथ ही पढ़तें और सम्पादन करते हुए वह अपने विचारके अनुसार लेखमें पहिले ही से काट-छाट और सशोधन परिवर्धन करता जायगा। और फिर आगे चलकर जब लेखमें वहीं बातें लेखकके विचारके अनुसार उसी या मिन्न रूपमें मिलेगी तो या तो अपनी ऊपर वढ़ाई हुई वातोंको फिर काटना छाटना पड़ेगा या लेखक की नीचे लिखी हुई वाते काटनी पढ़ेंगी। इस प्रकार एक जगह वहीं बातें वढ़ाने और दूसरी जगह काटने आदिसे कापीमें अनाव- इयक गन्दगी आ जायगी। इसलिए यह आवश्यक होता है कि कापी एक वार पहिले पढ़ ली जाय फिर उसका सम्पादन किया जाय।

जिन समाचार-पत्रोंमे समाचार-समितियोंके तार आते हैं उनके। अपने यहा रात्रिमें काम करनेवाले कर्मचारी मण्डलके सदस्यों की सख्या अविक रखनी पडती है, क्योंकि तार अधिकांशमे रात हीमे आते हैं। दिन भर की घटनाओं का समीकरण करके समाचार-समितियोंके कर्मचारी शामके। ही अपने तार मेजते हैं। इसलिए उस अवसर पर कामको निपटानेके लिए अधिक कर्मचारी आवश्यक होते हैं। यह बात दैनिक-पत्रोंके लिए ही होती है, क्योंकि तारों की आवश्यकता अन्य पत्रोमें इतनी नहीं होती। इसके अलावा उन्हें समय रहता है कि रातमें न करके वे दिनके। काम समाप्त कर सकते हैं। मगर दैनिकमें तो रातमें ही काम समाप्त हो जाना चाहिये। तारों की बातके अलावा भी दैनिक-पत्रोमें रात्रिके कर्मचारी अविक सख्यामे होने चाहिये क्योंकि उनका वास्तिवक काम रात्रिमें ही शहर होता है।

विदेशोमें समाचार-पत्रों की वड़ी उन्नति हो रही है। वेतार की तारवर्की, विज्ञली, रेडियो आदिके आविष्कारसे इसमें और भी प्रगति मिली हैं। मुनकर आश्चर्य होता है कि हजारों भीलके फासलेमें वसनेवाले देश बात की वातमें एक

#### पनागर-गला ]

रमरेके मनाचार यात पर रेचे हैं। जो मनाचारनाव अमेरिक्के प्रस्कित नीता है वही रेटियों की लगाने एक परदेते पटर आन्द्रे त्याने हरकर प्रकाशित हो जाता है। एक शहरेजी रोपकने (सम्बाद: को प्रकार) शानी प्रमारमें गुगानास्पन्ने के भाजना को उसे उसे उस जिस है हिया समय शीव्र ही आनेपाला है, जब सम्भागरन्यत्र हुरगारी या ना सहियो हार न पटि आकर विज्ञहीके मुन्तों हाम बढ़ा करेंगे। यह तो ममाकान्यवीके बीटने-पटिने की बात हुई। उनके सा रागे भी यान बीत परिलंग होने जा रहे हैं। सचित्रता और सुरदर सजारद दें और होसे हर ध्यान अधिकारित अक्तित रों रहा है और यह ममाराना प्रयान गीतन होता है कि बीक्री पुछ समाचार-पत्र ऐसे नितरको ठाँगी जो निता और कारतलोहो ती भरे होने करी जे नितान्त नित्रमय होते। यह भी आहा की दानी है कि असे नाकर रमा-नारोंके पायरकाप निरलें। यानी मिनेमाके निक्ते और इकारतेंके गमानार-पत्र परनेका मिलॅ,—एउ समाचार-पत्र ऐसे निकलें की अपने नित्र और श्वास्तें वायस्काप द्वारा ही प्रक्राशित करें। किन्तु में मब बातें दूसरे देशों में एँ—और नरींके लिए एनकी शीघ सम्भावना भी है। हमारे यहाँके लिए अभी इतनी राम्भावना नहीं।

समाचार-पत्रोंमें कियो प्रमुख म्थान पर चित्रों और लेगों की सूची दे देना भी अच्छा होता है। इससे पठकाका बड़ी सुविधा हो सकती है। जितनी न्यापक सूची दी जाय उतना ही अधिक अच्छा।

टाउप—राषेते अन्य जो सीत्रेषे बने तम् के हैं। ये का त्रात्र और प्रात्त के वातुपार कई तस्त्रिके होने हैं। विधित्त, त'म प्रद्रमार, पेत्र, रणायम, प्रेट, उन्लाटन, ब्री-लाटन, फोय-लाटन, निर्म स्व दर, रहे रिका-देखें में देव अपि द्राव्यक्ति आज्ञार-प्रतारों के व दें।

जिसीना-भेर सक्ते पानको सा अर्थमी तम आपीते पन

पर नते के क्या।

्या—िता मजनत् की समाविष्य या ति का आक्ति नित्ते मृत्यता की स्वाद्यां प्रश्नेत प्रकार प्रश्नेत किया होता की प्रश्नेत का प्रश्नेत होता होता है।

पंत्रि-भरापारों हो वाँ हो, पना जिले, दिल्द लगाने पार्टि पेति

[या पंक परना ] रहने हैं।

पैरे प्राफ्त—िहमी नजान्ती लिएले मनय परिमार्टी यह है कि जा। पर प्रे मजान्तर एक भाग मनाम हो जाता है, नहीं दिना हम बाएल एगाए हिंगे कि सतर प्री हो गई है या अध्यो है, िहमाना रेफ दिया जाता हैं और दूसरा भाव लियने के लिये नई मार शुरू की जाती हैं। हम प्रकार शुरू से पहा तक लाइन छोड़ नहीं दी जाती बढ़ा तक के मण्यनकों पंग या परेप्राफ कहते हैं। पेरेत्राफ की पहिली मतरने हाशिये पर हमरी मतरों वी अपेदा गुछ अबिक जगह छोड़ी जाती हैं। है जितने साब दिनों जानेवाले हो है-छोड़े समानार भी परेत्राफ कहें जाते हैं।

प्रूफ-कारी—कम्भोज करके हैंउ-पेत आदि मर्गानी द्वारा नागज़ पर हापा गया वह मजतृत, जो यह देरानेके लिये छापा गया हो कि सम्मोज करनेमें जो अद्युद्धियां रह गयी हों, वे कापी' से मिटाकर ठीक करली जाय और तब अरावार छपने की इजाजत दी जाय। प्रूफ की अद्युद्धियोंका संशोधन करनेवाले कर्मचारीको प्रूफरीटर और उस कियाको प्रूफरीडिश वहते हैं।

फार्म—कागजका एक सास आकार, जो कागजों की लम्बाई-चौहाईके

हिसावसे छोटा-वडा होता है। जिम आकारके कांगजके दुकड़े (तख्ते) काटकर रिम वांधा जाता है, उस आकारको फार्म कहते हैं। इसी तख्ते (फार्म) को सोडकर कितावों या पत्रोंके पन्ने बनते हैं। एक फार्ममें एक और अनेक पन्ने हो सकते हैं।

फुट-नोट—उस इवारतको कहते हैं, जो किसी मजसूनके नीचे छपरके मजमूनके किसी खास विपयको अधिक स्पष्ट करनेके विचारसे या किसी अन्य ऐसे ही कारणसे लिख या छाप दी जाती है। ऐसे स्थलों पर जहासे फुट-नोट का सम्बन्ध होता है, मजमूनके उस शब्द या अंश पर कोई निशान लगा दिया जाता है और वही निशान फुट-नोटके पहिले लगाकर फुट-नोट लिखा जाता है।

फोरिडज —वह किया, जिसके द्वारा छपे हुये फार्म-पन्नोंके हिसायने सोडे जाते हैं

फोलियो—पत्रों के पन्नोंका, समाचार आदि मजनूनके अलावा, वह मजनून या सजावट की सतरें आदि, जो पन्नेके ऊपर रहती हैं और जिसमे पन्नोंका नम्बर, तारीख, पत्रका नाम आदि दर्ज रहता है।

वार्डर—िकसी मजमृतको खाम प्रदर्शनके माथ देने, मजावटके काममें आने-वाले चेल दूटेदार या सादे किस्मका एक प्रकारका टाइप।

न्लाक—चित्र, कारतूत, नकशा आदि परसे अञ्स किया गया सीमा, तांम्या आदि धातुका चित्र जो ऐसा बनाया जाता है कि टाइनके माय रमकर अञ्चारमे छापा जा सके।

#### पत्रगार-गला ]

रांग पंड—उन द्वाराको गहने हैं, को आदक्ते करने अवसे इस्तेनाल तिये गये द्वाराक आरुत-पर रसे जिला लेखा है।

राज-रामिति तिनाने, उप राजन पर िमके भीने पानीते जार या पालमीं के नीने निभी तुमने स्थानमा यथा रूपा मालमून, क्या जाला है, रामानेति लिए काममे आनेवाली एक पती दो द्वितासर पीता की होती है।

रेड—हारपणी दो गयगोरे मीनमें भग्नेरे लिए राममें धानेपणी मीने

शीर्षक या हिन्ति—हिसी मजननेत उत्तर दिशा गरा पत गत्य या नाया श, जो उस मजमनेत विषय ती स्वानाके दिए आवर्षक गतने दिया गदा हो।

न्द्रीरियों मेंदर—गत मंद्रम, दे। एर यह एक दिन गर्क विशेष युक्तिमें में भिक्ते एक तस्तिक रूपमें तम प्राताम ताल िया गया हो। जिएसे मजनकृति व्याग छापनेक मन्य किर प्रम्येच करने भी द्रमतन न परे—का मीसेका दल हुआ तस्ता राजन छाप लिया जा गरे।

स्टेज्जि मेटर-पत्रयोज तिया तथा वह मेटर, यो भितायमें कामने टानेके लिए रोक रहा गया हो।

स्लिय—स्लिप कागजके उन दुक्तरेको क्रूते हैं, जिन पर टेन्क्क मजमून लिनाता है।

हाशिया—स्टिपके विनारे पर ठोड़ी गयी छठ जगह। हेट लाल—पन्नोक्ते जवर चुबसूरतीके लिये लगाई गयी लाइन।



## परिशिष्ट नं० २

सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तकों की तालिका:-

- १ पत्रकार-कला, अर्थ-शास्त्र, राजनीति, इतिहास, धर्म-साहित्य, समाज, विज्ञान, दर्शन, चित्रकला आदि भिन्न-भिन्न विपयों की खास-खास प्रमा-णिक पुस्तकें।
- २ प्रायः सब तरहके सरकारी कानून, एसेम्बली, कैंसिल लोकल वोर्ड आदिके नियमोपनियम, आदि।
- ३ समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सरकारी रिपोर्ट, समय-समय परस्थापित कामीशनों तथा वमेटियों की और कौंसिलों की रिपोर्ट कार्यवाहिया आदि।
- ४ काम स की रिपोर्टे और काम स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और विप्तिया आदि।
  - ५ हिन्दी, अज़रेजी और संस्कृतके उच-कोटिके कीप प्रन्य।
  - € Encyclopaedia Britanica
  - v Imperial Gazetteer
  - Year Books—Indian, statesman's etc.
  - S Quarterly Reporter of Mr Mitra
- 90 Book of Knowledge
- 99 Atles ( जो नाफी वड़ा और अच्छा हो )
- 92 Hayda's Demonery of Dates
- १३ खास-साम पत्रॉके फार्ल।
- १४ प्रति वर्षका पठाः, और क्लेंग्डर ।
- १५ विशिट व्यक्तियाँ रानीं और वस्तुओं के चित्राभर।

### परिजिष्ट नं ० ३

ममाचार-पत्र निकारनेमें की बानेपारी पर्मिक्त कान्सी कर्नो की --गमानार-पत्र निकल्लोताके हे जि. यह कन्तृत र किसी है हि पत्रहे प्रकाशक और मुद्रक ताने बहाके लिस्टस्ट मैदित देसके पास श्री हों रेसन'-घोषणा-पत्र दे । उपकेरेशनहर महत्त्व इस हम प्रक्रणहर होता है—में (राम) बद (नाम) पीपित कमा ह हिमें . [पत्रण नाम] नामने पत्र हो ातुरु वेतमें छाता है, बकादार या शुद्रुरु [र्जिनी आस्या हो ] हं 🛏 जिक्लेरेशनमें प्रकाशक को उस रवान भी चौहरी भी चिन देनी पहनी 🖰 जतीन पनके प्रकाशित होने की बात हो और सुनहारे प्रेम की नौहही की ही जनरा होती हैं। यदि प्रवाशक और मुद्रक एक ही प्यान्ति हो, हो उसे अलग-अलग सुदक और प्रकाशको जिक्लेरेबानो देने नी जरूरत नहीं पानी। एक ही डिक्लेरेशनमें दोनोंका उत्तेम किया जा सकता है। किन्तु दो फार्गोंके लिये भिन-भिन्न व्यक्ति होने की हालनमें शलग-शलग ही जिलेरेशन देना परता छै। इसी प्रकार यदि एक ही स्थानसे पत्र गुड़ित भी होता हो। और प्रमाशित भी, तो उस स्थान की दो दका नौहरी न दे कर घोषणापत्रमें केवल यह उन्हेरा कि दोनों काम एकही स्थान पर होते हैं, नीचे एक टी चौटरी दे देना पर्याप्त होता है। पतेमें भ्रम होने की शाशका न तो तो चौहही देने की आरशकता नहीं होती। घोषणा-पत्र की तीन-तीन प्रतिया अदालतमें दी जाती हैं और इनमें से एकमे बाठ आनेका टिकट लगाना पड़ता है। सम्पाद क्के लिये डिक्लेरेशन देने की जरुरत नहीं होती। किन्तु यह कानूनन लाजिमी है कि पत्रके प्रत्येक अद्भर्मे स्पष्ट रूपसे उस अद्भक्ते सम्पादकका नाम लिला हुआ हो। मुद्रक और प्रकाशकका नाम भी पत्रमें होना आवश्यक होता है।

अदालतों की इस कार्यवाहों वाद पोस्ट-आफिस की समाचार-पत्र सम्बन्धी रिआयतसे लाभ उठानेके लिये प्रकाशक या भैनेजरको पोस्टमास्टर जनरलके पास एक अर्जी भेजनी पडती है, जिसमे लिखना पड़ता है कि हमारे पत्रके इतने श्राहक [ श्राहकों की प्री सख्या मय नाम व पतेके लिखना पडता है ] हो गये हें और हम चाहते हैं कि हमें पोस्ट-आफिस की वह रिआयत प्राप्त हो, जो समाचार-पत्रोंके लिये कानूनन प्राप्य है। इस अर्जीमे किसी प्रकारका स्टाप-दगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ खास त्राहक सख्यासे कम होने पर यह रिआयत पत्रको नहीं दी जाती। भर्जी मंज्र हो जाने पर पत्र पोस्ट-आफिसमें 'रजिस्टर्ड' कर लिया जाता है और उसकी सूचना समाचार-पत्रके कार्यालयको मिलती है। फिर पोस्ट-आफिस द्वारा भेजा गया, वह रजिस्टर्ट नम्बर पत्रमें छाप दिया जाता जाता है और प्रति अहमें वरावर निकाला जाता है, ताकि पास्ट-आफिसके कर्मचारी यह समक्त सकें कि पत्र की वाकायदा रिजस्ट्री हो चुकी है और वह रिआयतका अधिकारी मान लिया गया है। रजिस्टर्ड नम्बर न छपनेसे यह हो सकता है कि पेास्ट-आफितका कोई कर्मचारी पोस्ट-आफिसका रिआयती महसूल न लेकर सावारण नियमानुसार पूरा महस्ल छे हो। यह भी आवस्यक है कि रजिस्टर्ड नम्बर ऐसे स्थानपर छपा हो, जो पे।स्ट-आफिसवालों की नजरमें सरलता-पूर्वक पड़ सके। पत्र जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, तवतक उसे रिआयती महसूल पर नहीं भेजा जा मकता। इसलिये पत्रका पेस्टि-आफिस द्वारा रिकस्टिंड करा लिया जाना आवश्यक होता है।

प्रकाशित पत्रके प्रत्येक अद्ध की दो प्रतियाँ प्रान्तीय गवनंमेन्ट रिपोर्ट्रके पात्र, जो प्रायः प्रान्त की राजधानीमें मिविल सेक टेन्यिट-मन्त्रि मण्डलके माथ रहता है, मेजनी पड़ती है। जीर एक प्रति स्थानीय टिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेटके पास भेजनी पड़ती है। पटिली प्रतिया तो मुफ्तमें ही भेजनी पड़ती है, परन्तु दूसरी के लिये पदि प्रवन्यक चाहें, तो दाम भी मिल मकते हैं।

#### सहायक प्रन्थ

#### more chica

रम पुनाहरे जिमनेमें निरम्विमा पुन को और पर्वेष्ठि महाया। ही गई है:-

- 3 Pincheal Journalian
- R Journalism by Law Warran
- 3 Nows Paper
- 4 Pitmen's Guide to Journelis n
- 4 Modern Journalis i
- 5 How to write for the Pen or by Albert D Bull
- o How to suce ad as a journal t.
- Journalism in India Ly Par Lovet.
- 8 Journalism for profit by Michael Joseph
- 9°. Writing for the Press
- 99 Nows virting by Lale Spencer Phd
- १२. पत्र सम्पादन-करा-पण्डित सन्दशुमारदेव शर्मा ।
- १३ हेरान-करा--स्वामी सत्यदेव ।
- १४. विशापन विशान-श्री वन्हेयालाल शर्मा बी० ए०।
- १५ Encyclopaedia Britanica के news paper. Proof reading. और Reporting सम्बन्धी देखा।
- १६ Modern Review,, सरखती, विशाल भारत, माधुरी, साहित्य ममा-लोचक, प्रताप, भाज, घॅकटेश्वर समाचार, देश, मतवाला, Forward, आदिके पत्रकार-कला सम्बन्धी लेख और समाचार।
- १७ हिन्दी सम्पादक-सम्मेलनके स्वागताध्यक्षों और सभापतियोंके भाषण तथा
   विहार-प्रान्तीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापतिका भाषण ।
- १८, गुजराती पत्रकार परिपद की कार्यवाही।

# सत्साहित्य प्रदाधानः-महित्र

# साहित्य-वृद्धिका नवीन आयोजन

Comment of the comments

इस वातसे शायद ही किसीको मत-भेद होगा कि वर्तमान समय में हिन्दीमे उच्चकोटिके उपयोगी साहित्य की अभी बहुत कमी है। इस कमी की पूर्ति का प्रयन्न आवश्यक है। परन्तु यह काम उसी समय हो सकता है, जब विद्या और साहित्यसे अनुराग रखनेवाले सज्जनोंका सिक्रय सहयोग प्राप्त हो। यह स्पष्ट हे कि इस प्रकारका साहित्य आमतौरसे विकनेवाला साहित्य न होगा, इसके लिए विशेष प्रयन्न की आवश्यकता होगी। अस्तु।

डपर्यु क सब बातोंको सामने रखकर हमने सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर की स्थापना की है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी:—

१—मन्दिरके कम-से-कम १००० स्थायी ग्राहक होंगे। इन ग्राहकोंमें साहित्यानुरागी व्यक्तियोंके अतिरिक्त पुस्तकाळ्य, विद्यालय, सभाऍ आदि संस्थाऍ भी होंगी।

२—मन्दिरके श्राहकोंसे प्रवेश शुल्क न लिया जायगा, केवल छपे हुए फार्म पर उनकी स्वीकृति ली जायगी। इस स्वीकृतिके वाद शुल्कके रूपमें कुछ लेना अनावश्यक और शिष्टताका अतिक्रमण सा मालूम होता है। ्रे इन्ह्रेयांची प्राहकोंको यथिष यह रवतन्त्रता रहेगी कि मन्टिर द्रोग-प्रकाशित जो पुन्तक चाहे, प्रशिष्ट और जो न चारें, न म्बरीटें सथापि मन्टिर उनमे यह शाशा करता है कि मालमे प्रकाशित पुन्तकोंके तीन चौथायी मृत्य की प्रतिदें वे अवश्य म्बरीटेंगे।

४ - पुन्तक प्रकाशन की स्चना पूर्ण विवरणके साथ प्रहारानके कम-से-कम १५ दिन पहिले प्राहकों की सेवामें भेजी जावगी और उसके बाद अस्बीहृति न आने पर पुन्तक की बी. पी भेजी जावगी।

७—यदि इस प्रकार वी पी भेजने पर भी वह वापस फर दी जायगी, तो प्राहकोंने यह आशा की जाती है कि उक्त वी पी भेजने में मिन्डिरकों जो व्यर्थ-व्यय इठाना पड़ा है, उसे वे है देंगे।

६—स्थायी आहकों को मन्दिर द्वारा प्रकाशित पुन्तके पीने मृत्य मे प्राप्त होंगी।

७—मृत्य निर्धारित करनेमे हम इसी कसीटीसे काम लेंगे जिससे हिन्दीके लब्ध-प्रतिष्ठ प्रकाशक लेते हैं। अतः मृत्य उचित से एक पैसा भी अधिक न होगा।

हम आशा फरते हैं कि यह योजना साहित्य की उन्नति चाहने-वाले महानुभावों को पसन्द आयेगी और उनका मृल्यवान सहयोग मन्दिरको प्राप्त होगा।

> व्यवस्थापक पारमञ्जू महि

सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर १२०११ वाराणसी घोप स्ट्रीट,

कलकता।

# स्तर्याहित्यः प्रकाशनः मन्दिर - की

# नवीन पुस्तकें

पत्रकार-कला—(द्वितीय संस्करण) अपने विषयकी यह पुस्तक अद्वितीय और सर्वोत्तम है। साहित्य क्षेत्रमें इसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की गयी है। द्विताय संस्करणमें अनेक उपयोगी और सुन्दर परिवर्तन किये गये हैं। छपाई, कागज, चित्र, जिल्द आदि सबमें समयोपयोगी परिवर्तन है। फिर भी दाम २) ही रखे गये हैं। इस पुस्तक के विषयमें विद्वानों की सम्मतियां अन्यत्र पढ़िए।

सभाविधान—मिन्दिर की यह दूसरी पुस्तक हिन्दीके लिए एक अनोखी और सभा-सोसाइटियों के बढ़ते हुए इस जमानेमें अत्यन्त उपयोगी चीज 'होर्गान्।' इसमें विस्तार-पूर्वक मरल और सुवोध सावर्षि वताया गया है ननाएँ क्या हैं ? केने की जाती हैं, प्रस्ताव कैसे पेश किये जाने हैं, संशो-धनोके क्या नित्रग हैं, बाद विवाद क्या है, बोट किले कहते हैं और कैसे लिए जाते हैं ? प्रस्ताव कब वापस लिया जा सकता है, कब नहीं, स्वीकृत हो जानेके बाद भी केरी प्रस्ताव रद हो जाते हैं. सभापति, मन्त्री, कोपा यस आदिके क्या कर्नव्य हैं. समाओका संगठन केंसे किया जाता है. निदमा-वली तैयार करने की क्या रीति है ? कार्य-विवरण कैसे लिखा जाता है आदि-आदि प्रायः सब जानने योग्य वातोंका समावेश इस पुरतकमे किया गया है । पुरतक छप रही है । शीप्रही प्रकाशित होगी । मिलनेका पता--सत्साहित्य प्रकाशन सन्दिर १२०1१, बाराणसी घोग ग्ट्रीट,

कत्ता ।

# 'पत्रकार-कला' के सम्बन्धमें कुछ सम्मतियां

#### జాంల్లీని చ్చండా

यह सम्मेलन आवश्यक समभ्ता है कि सम्पादन-कलाके सम्वन्धमे पठन-पाठनके उपयुक्त पुस्तकोका निर्माण हो। श्री पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्रने जो पत्रकार-कला नामक पुस्तक लिखेकर सम्बन्धमें प्रयत्न किया है, उसके लिये यह सम्मेलन उनकी सराहना करता है।

- —सम्पादक-सम्मेलन ( इन्दौर ) प्रस्ताव न० ४
- १। पण्डित विष्णुदत्त शुक्र ने पत्रकार-कला नामकी पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्यके एक बहुत बड़े अभावका दूरीकरण कर दिया। पुस्तक वहे महत्व की है। वह अपूर्व है।

—( आचार्य ) महावीरप्रसाद द्विवेदी

र्पिकित विष्णाः न शुक्त गढ पुलार विसार एक भागसक नाम रिक्कि दिल्ली विष्णास्त प्रमार है। धारती पुलार में उन्होंने बहुत बन पति है। है। भेग विभाग है कि प्रभागन्त्रकार हो लेग सम्बन्ध नगन नाहते हैं, उन हम पुलार और हमरी बार्नि बहुत राभ होगा।

—गोगगर विवासी

३। भाषते ऐसे हासे पुनन निर्मा है कि पहनेसे की नहीं जाना भीन वो पार भाष जनत नारते हैं, यह सफ स्पर्ध मामने सके हो कानी हैं। हिन्दें से अगरा यह प्रका मामिक्सिय माहिसके निर्माणियान होगा भीर पन्न सर बनके में इस्टर स्पनियानों के निर्माणियान उपकेषी होगा।

--- नाग्नागवण गर्

द। आपने इस अपूर्व एवं प्रस्तोत्तम प्रस्थरकारो तिरास्य दिन्ही समारमा महा उपकार दिया है। आपने जिल द्याप्य उद्देशोंने यह प्रस्य किया है उनकी पूर्ति ने आपको पूर्ण सफल्ला प्राप्त होते हैं। यह पुस्तक हिन्दी जगतने प्राय अभूत-पूर्व है।

—:यामविहारी मिध

- ५। तमने पत्रकार-क्ता शादान्त परी। यत पुरतक अपने विषय की अित्रीय है। इसारा शादर और प्रचार साहित्य ने वियो तथा पत्र-सम्यादकों में भारान्त अपेक्षित है।

  —सराजनारायण शर्मा
- ६। में नि मकोच कह सकता हूं कि पुस्तक बहुत अच्छी हुई है। आपने एसी उतम पुस्तक लिराकर स्तुत्व काम किया है और एसके तिये में आपको वधाई देता हु।

  —स्थाममुन्दर दास
- ७। पण्डित विष्णुदत्त ग्रुड की पत्रकार-करा नामकी पुस्तक वैराकर वही प्रमणता हुई। श्रुक्रजी ने इस पुस्तकमें पत्र-मम्पादकोके जानने और व्यनहार करने योग्य प्राय सब आवश्यक बातोंका रामावेश कर दिया है। पुस्तक बास्तवमें बहुत ही उपयोगी है।

  —रामचन्द्र गुरू

८। पुस्तक प्रशंसनीय ढद्गसे लिखी गयी है। इसमें जरा भी शक नहीं कि पुस्तक उन लोगोंके लिये जिनके लिये वह लिखी गयी हैं, अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

—गोपीनाथ शर्मा (महकमा खास जयपुर स्टेट)

S—The book deals in detail with every phase of journalism and is no doubt well compiled. The book is the best production of the kind in Hindi and the author deserves congratulations.

—LEADER

१०। पत्रकार-कला अपने विषय की सबसे पहली और श्रेष्ठ पुस्तक है। सानुभव वर्णन होनेके कारण सम्पादन कलाके क्रियात्मक उपयोग भी इसमे खूब पाये जाते हैं। हमारी समभसे तो किसी भी हिन्दी-पन्न सम्पादकको इस पुस्तकसे विचत न रहना चाहिये। सचमुच ग्रुक्रजीने इसे लिखकर हिन्दी साहित्यकी एक वहत बडी कमी पूरी कर दी है।

—सुधा

११। प्रस्तुत पुस्तक (पत्रकार-कला) को इस दिशा (पत्रोजित) में एक प्रकाश स्तम्भ समभाना चाहिये। इसमें सम्पादकों के कामकी प्रायः सभी आवश्यक वार्ते आगयी हैं और लेखकने उन्हें रोचक दृइसे लिखा है। पत्र-सम्पादन या लेखनका अभ्यास करनेवालों को यह पुस्तक अवश्य पदना चाहिये।

--सरखती

१२। पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्रनं हिन्दीमे पत्रकार-कला पर पुस्तक लिख-कर हिन्दी साहित्यका बडा उपकार किया है। प्रस्तुत पुस्तक नौसिखियों के लिये वहुत काम की चीज है। (सव) विषय स्वतन्त्र रूपसे लिखे गये हैं और इनमें मौलिकता है। शुक्रजो इस पुस्तक के लिखने में सफल हुये हैं, इसमें सन्देह नहीं।